# BRHANNILA TANTRA

बुह्न्न्।लह्म



Edited by MADHUSUDAN KAUL



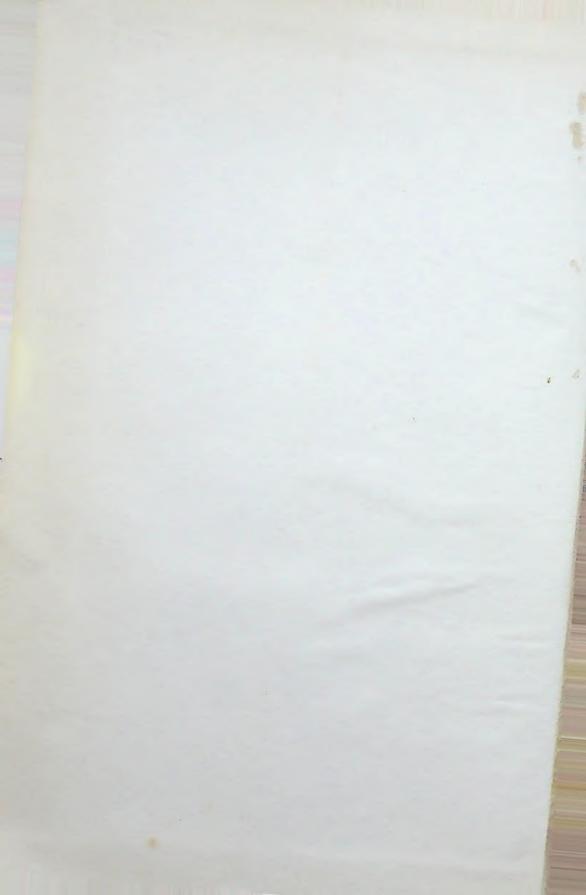

॥ श्री ॥ वजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाला ७७

# बृहन्नीलतन्त्रम्

सम्पादकः मधुसूदन कौल



चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान ३८ यू.ए. जवाहरनगर, बंग्लो रोड, दिल्ली-११०००७ प्रकाशक

### चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू, ए, बंगलो रोड, जवाहरनगर दिल्ली ११०००७ दूरभाष : २३६३९१

सर्वाधिकार सुरक्षित

र SK LIBRARY पुनः मुद्रित संस्करण १९९५

Acc ..... मूल्य २००-००

प्रधान वितरक

#### चौखम्बा विद्याभवन

चौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे) पो. बा. नं. १०६९, वाराणसी २२१००१ दूरभाष: ३२०४०४

अन्य प्राप्तिस्थान

## चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)
के ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन
पो बा नं ११२१, वाराणसी २२१००१

दूरभाष : ३३३४३१

मुद्रक **ए के लिथोग्राफर** दिल्ली-३५

## THE VRAJAJIVAN PRACHYA BHARTI GRANTHMALA 77

## BRHANNILATANTRA

Edited By
MADHUSUDAN KAUL



Chaukhamba Sanskrit Pratishthan 38, U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar Delhi-110007

#### © CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN

( Oriental Publishers & Distritutors )
38 U.A. Bungalow Road, Jawaharnagar
Post Box No. 2113
Delhi 110007
Telephone: 236391

First Edition: 1995 Price: 200.00

Sole Distributors

#### CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

CHOWK (Behind The Banares State Bank Building)
Post Box No. 1069
VARANASI 221001
Telephone: 320404

\*

Also can be had of

#### CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN

K. 37/117, Gopal Mandir Lane Post Box No. 1129 VARANASI 221001 Telephone: 333431

#### BRIHANNILA TANTRA.

#### PREFACE.

The edition of the above appearing for the first time in the Devanagari Script is based on the collation of the following:—

The Amanuscript written in the Devanagari script. Fresh. Contains nine chapters only. Consists of fortysix leaves, each leaf having twentyfour lines with twentytwo letters per line. Measures 13"×93".

Begins

डों श्रीगणेशाय नमः ॥ डों नमस्ताराये ॥
कैलासशिखरासीनं भैरवं कालसंक्षितम् ।
शोवाच सादरं देवी तस्य वक्तःसमाश्रिता ॥
ends
शमशानस्थो यदि भवेज्जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ।
स सर्वसाधनं कृत्वा देवीलोके महीयते ॥
इति वृहन्नीलतन्त्रे भैरवपार्वतीसंवाद नवमः पटलः ॥

The printed edition in the Bengali script of the Kāmākhyā and other allied Tantras prepared for the press and published by Rasikamohana Chattopadhyaya son of Anandamohana Chattopadhyaya.

#### INTRODUCTION.

The Tantra of which the first edition appears in the following pages bears the designation of Nilatantram. It is so called because it supplies every information in connection with the worship of Nilā Sarasvatī. How the goddess of wisdom became Nilā (blue) is at length described in the eleventh chapter of this Tantra.

It is written in the form of a dialogue in which Mahākālabhairava appears as the speaker and Mahākālī as the hearer. It contains twentyfour chapters. Contents of these are briefly mentioned in the first chapter. The Tantra is evidently later in composition than the Gandharvatantra to which it refers and the Durgāsaptašatī etc., from which stanzas are borrowed and made its own.

#### SUMMARY OF CHAPTERS.

#### CHAPTER I

In this the Devi requests Bhairava to reveal the Nilatantra, as promised at the time when the Kalitantra was revealed. Bhairava affirms the promise and declares that the Tantra which he is to reveal should be duly preserved and concealed as that leads to many blessings. First he briefly mentions the important topics of the Tantra and then begins description of Tara in all her forms together with the way in which she is to be worshipped.

The mantra of Nilasarasvati consisting of five syllables reads as si gi wi g uz. Of this Vasishtha is the sage, Vrahati the metre, Nilasarasvati the deity and the object acquisition of poetic power. Practitioner of the mantra is advised to perform the bathing etc., in the right manner according to both forms Vedic and Tantric. He has to use in so doing particular mantras for particular acts such as uze for besmearing the body with

earth and हूं for removal of dirt etc. Sandhyā is to be done thrice a day and the Gāyatrī to be muttered therein is as follows:—
तारायै विद्यहे मुद्रायै धीमहि तदो देवी प्रचोदयात्।

#### CHAPTER II

This chapter describes the Pūjā or worship of the Nilasarasvati. It is to be done in out-of-the-way places such as deserts, cremation grounds, Jungles, hills and hillocks. Worship of the deities Ganesa, Kshetrapāla, Yoginī and Vaṭuka with गां. चां, यां, वां comes at the beginning. While entering the altar Brahmā and Vāstupurusha receive their worship. Devi is to be meditated upon as occupying the seat of jewels at the foot of the desire-granting tree. Water required for worshipping is to be purified with the mantra डों बज्रोदके हूं फर स्वाहा and the hands with डों हीं विशुद्ध सर्वपापानि शमय अशेपविकल्पमपनय डों फर स्वाहा. Sipping is to be done with डों फर स्वाहा . Tuft of the hair at the head is to be tied with डों फर स्वाहा . Tuft of the hair at the head is to be tied with डों फर स्वाहा . उं फर स्वाहा

The sacrificial altar is to be besprinkled with the water purified in the manner given above. In the four gates Ganesa etc., are to receive their worship. The mantra reading as डों सर्व-विधान उत्सारय उत्सारय जो फट स्वाहा is muttered in warding off evil influences. The earth is to be consecrated with डॉ बज्र-भमे हँ फर स्वाहा. जो आः सरेखे वज्ररेखे हं फर स्वाहा is the mantra in consecrating the seat. The practitioner after occupying the seat is to begin worshipping, first dressing himself properly and purifying his mind etc., with the mantra given above for tying the tuft of hair. Then he is to draw a diagram on a vessel of gold etc., consisting of eight-petalled lotus, हीं स्त्री फंटं coming in the leaves of the four quarters East etc. In the diagram Ganesa etc., also receive their worship. The Pitha Saktis of Tara Lakshmi etc., are worshipped in the eight leaves. After worshipping these and performing bodily purification, the practitioner has to consider the world as etheric and his own self as identical with Tara whose form is described at page eleven.

#### INTRODUCTION.

The Tantra of which the first edition appears in the following pages bears the designation of Nilatantram. It is so called because it supplies every information in connection with the worship of Nila Sarasvati. How the goddess of wisdom became Nila (blue) is at length described in the eleventh chapter of this Tantra.

It is written in the form of a dialogue in which Mahākālabhairava appears as the speaker and Mahākālī as the hearer. It contains twentyfour chapters. Contents of these are briefly mentioned in the first chapter. The Tantra is evidently later in composition than the Gandharvatantra to which it refers and the Durgāsaptašatī etc., from which stanzas are borrowed and made its own.

#### SUMMARY OF CHAPTERS.

#### CHAPTER I

In this the Devi requests Bhairava to reveal the Nilatantra, as promised at the time when the Kalitantra was revealed. Bhairava affirms the promise and declares that the Tantra which he is to reveal should be duly preserved and concealed as that leads to many blessings. First he briefly mentions the important topics of the Tantra and then begins description of Tārā in all her forms together with the way in which she is to be worshipped.

The mantra of Nilasarasvati consisting of five syllables reads as si gi si g uz. Of this Vasishtha is the sage, Vrahati the metre, Nilasarasvati the deity and the object acquisition of poetic power. Practitioner of the mantra is advised to perform the bathing etc., in the right manner according to both forms Vedic and Tantric. He has to use in so doing particular mantras for particular acts such as uze for besmearing the body with

earth and हूं for removal of dirt etc. Sandhyā is to be done thrice a day and the Gāyatrī to be muttered therein is as follows:—
ताराये विवाहे मुद्राये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।

#### CHAPTER II

This chapter describes the Pūjā or worship of the Nilasarasvati. It is to be done in out-of-the-way places such as deserts, cremation grounds, Jungles, hills and hillocks. Worship of the deities Ganeša, Kshetrapāla, Yogini and Vaṭuka with गां. जां, यां, वां comes at the beginning. While entering the altar Brahmā and Vāstupurusha receive their worship. Devi is to be meditated upon as occupying the seat of jewels at the foot of the desire-granting tree. Water required for worshipping is to be purified with the mantra डों बज्रोदके हूं फर स्वाहा and the hands with डों हीं विशुद्धे सर्वपापानि शमय अशेपविकल्पमपनय डों फर स्वाहा . Sipping is to be done with डों फर स्वाहा . Tuft of the hair at the head is to be tied with डों फर स्वाहा . Tuft of the sair at the head is to be tied with डों फर स्वाहा . उसे फर स्वाहा and purification of earth with डों एत एवं डों फर स्वाहा.

The sacrificial altar is to be besprinkled with the water purified in the manner given above. In the four gates Ganesa etc., are to receive their worship. The mantra reading as डो नर्ब-विद्यान उत्सारय उत्सारय जो फट स्वाहा is muttered in warding off evil influences. The earth is to be consecrated with डॉ बज-भमे हैं फट स्वाहा. जो आा सुरेखे बजरेखे है फट स्वाहा is the mantra in consecrating the seat. The practitioner after occupying the seat is to begin worshipping, first dressing himself properly and purifying his mind etc., with the mantra given above for tving the tuft of hair. Then he is to draw a diagram on a vessel of gold etc., consisting of eight-petalled lotus, हीं स्त्रीं फंटं coming in the leaves of the four quarters East etc. In the diagram Ganesa etc., also receive their worship. The Pitha Sakiis of Tara Lakshmi etc., are worshipped in the eight leaves. After worshipping these and performing bodily purification, the practitioner has to consider the world as etheric and his own self as identical with Tara whose form is described at page eleven.

Instructions for drawing the diagram and placing the various utensils of worship on them are given after this along with the particular mantras for Anga-nyasa. The practitioner is to offer after Anga-nyāsa sixteen articles such as water for feet etc. Some of these, flower etc., are said to be of various kinds. The attendant deities of Tara such as Vairochana etc., are to be worshipped in the eight petals with the mantra 31 वज्रपुष्पं प्रतीच्छ हूँ फट्र स्वाहा and Padmantak. Yamantaka, Vighnantaka and Narakantaka in the four gates of the Yantra. Offering a Homa is essential as also sacrificing a goat in the same. The mantra to be used in the latter is डों हीं एक अटे महायदाधिय वर्लि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मापय ब्रह्मापय मम शान्ति कुरु परविद्या-माकर्षय श्राकर्षय तुट तुट छिन्धि छिन्धि सर्वजगहशमानय The letters of the mantra हाँ स्त्रीं हं फर are to be meditated upon in Muladhara, Svadhishthana, navel and heart respectively or in the tongue collectively. Before singing the encomiastic hymn (Stuti) the practitioner must request the Devi to accept the Japa with the mantra given in the text along with the Tārāsataka at the end. The latter also appears in the Saktapramoda.

#### CHAPTER III

It emphasises the importance and describes the way of Dikshā or Initiation. Every follower of the Devi must have it from a real spiritual teacher. The latter is to have Self-control, decency of dress, absence of hypocrisy, good conduct, intense longing for worshipping the Devi etc. Care is to be taken in selecting the day and place for initiation. Auspicious days are the sixth (bright) of Bhadoon, fourteenth (dark) of Assoon, ninth (bright) of Poh, fourth (bright) of Māgha, thirteenth of Chaitra, third (bright) of Vaisākha, tenth (bright) of Jeth, fifth (bright) of Hār, fifth (dark) of Sāwan. The places are cow-sheds, temples, crematoriums, river-banks and hills. The teacher is to whisper the mantra in the ear of the initiate after worshipping and offering Homa to the Devi. The latter should take care that the former feels satisfied in every way. At the end of the ceremony the initiate is to feed the

Brāhmanas and young maidens. Offering worship to the teacher completes the ceremony.

#### CHAPTER IV

Purascharana or practising the mantra is discussed in this chapter. In Purascharana five things are to be done, namely muttering of mantra, offering Homa, libation, bathing and feeding Brāhmanas. The practitioner has to remember that कीं is the heart of Kalimantra as sai of Tara and si of all Devis in general. He has to mutter the mantra a thousand times, eating food in the evening, sleeping on the earth and avoiding females. The rosary to be used in muttering must be of the frontal bone of the human head, containing fifty beads strung together with the thread spun by a Brahman lady. The form of the rosarv and the thread used in stringing vary according to the ends in view. For the consecration of the Mālā it is of great importance that each bead of it should be considered as representing a letter of the alphabet and when telling it the letter should be muttered preceded and followed by the Mulamantra. Performance of the Homa also is necessary for the said purpose. The letters of the mantra serve as letters only unless the mind of the practitioner is fixed on the path of Sushumnā. daily muttering is to be counted with the help of the fingerjoints. These are the middle and bottom joints ring fingerthree joints little finger, top-joint ring finger, three joints mid-finger and bottom-joint index finger. Such a Mālā is called the Mālā of Sakti. Muttering the mantra of the deity called Kulluka is essential for getting success in the worship of Tārā. It consists of the three letters हीं स्त्रीं हूं. Kullukā is described as having four hands with a dagger in the left hand and blue in colour. Loud utterance of a mantra in a proper manner with the mantra being vitalized is of higher value than the ordinary muttering of it. Homa, Tarpana and Abhisheka follow Japa invariably. Cultivation of the devotional spirit is declared as an efficient cause of success in each mantia.

#### CHAPTER V

This chapter deals with the occasional worship, the Pithas and their presiding deities. In order of importance daily worship comes first, then the occasional and lastly the purposeful. In the case of the last two worshipping should be continued as long as the object is not gained. The eight and fourteenth days of each half are the sacred days. Worship, if done on these days with particular offerings, leads to the particular objects of desire. Use of wine is strictly prohibited except at the time of worship because it has been cursed and condemned by Sukra. Substitutes also are given for wine such as wet ginger, whey with sugar. In the course of describing the importance of Kāmarūpa mention is made of the names of the Pithas and other sacred places together with those of the deities worshipped in them.

#### CHAPTER VI

In this, worship of the Devi through the medium of a girl or a maiden is described at length. Making an offering to Jackals forms part of this worship. It is to be conducted with the mantra की श्री शिव सर्वस्पधर आगच्छ आगच्छ मम बर्लि ब्रह्म बहु स्वाहा।

The eight trees named in the text are to be revered by the Kula worshipper. He has to be ceremonious and respectful towards all women and mutter a particular mantra given in the text on seeing a vulture etc. On the third day of Vaisākha he is also to duly worship Mahākāli described as having four arms with Abhaya, Vara, Khadga and Mundamālā and wearing a garland of skulls. Mantra of Mahākāli is given as sī gī etc. (see page 20).

Each day is supposed to represent in parts the six seasons for the purpose of performing the six acts such as Māraṇa, Mohana etc., midnight representing autumn, morning beginning of winter, forenoon rainy season, evening winter.

These six acts are described in the text as also the seasons during which their performance is prescribed. Details regarding these are also furnished in the text. Use of wine in the worship of Kall is compulsory. Purification of the same is done with the mantra and the hymn given in the text. Particular offerrings are to be made for particular objects of life. The mantra reading as it via etc. (page ninetyone) and others are given for getting poetic power etc., at the end.

#### CHAPTER VII

This chapter deals with the six acts of the black magic and the worship of the girls. Various herbs, various diagrams and various mantras are discussed in this connection. The eight-syllabled mantra of gir si of gir of the transition of the essence of all the mantras. The mantra of Khadgachāmuṇḍā is believed to impart poetic power. The worshipper of Tārā is instructed to have his son when born duly sanctified by writing the mantra on the latter's tongue. A hymn is given which requires being recited in the presence of the baby's mother to ward off all evil influences from the baby. Mahāchīnakrama or the sacred Tāntric worship of the chinese is fully described in the pages 102 to 110.

Worship of the girls of varying ages from one year to sixteen is explained at length towards the end of the chapter.

#### CHAPTER VIII

It describes the Yantra etc., of Tārā which consists of the two triangles with a centre surrounded by a hexagon, an eight-petalled lotus, a circle and a rectangle. The six deities Kālī etc., are to be worshipped in the hexagon, the three deities Ugrā etc., in the outer triangle and other three deities Mātrā etc., in the inner triangle. Mahākāla is to receive his worship on the right side of Tārā. The articles of worship are also mentioned and among these varieties of wine and other offerings are included. Exemption of various persons from heinous

crimes is hinted at as in the Gandarva Tantra. Kālīgāyatri is given as कालिकाये विद्यहे श्मशानवासिन्ये धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात्। Kumārī - Sādhana also finds mention in this chapter.

Among all the goddesses mentioned in the Tantras Tara, Kali and Aniruddha-sarasvati are considered as of highest importance. Kali mantra is given as हीं हीं हूं की की की दिन्त एकालिके की की की हूं हूं ही हीं. This mantra is said to be the chief of the mantras and has as such various applications. The well-known ten Samskaras of the mantras such as birth etc., as also the worship of the Kundalini are given at the end.

#### CHAPTER IX

Vira-sadhana forms the subject-matter of this chapter. It is to be conducted strictly during the night and the amount of the muttering of the mantra varies according to the mantra. In the case of a single-syllabled mantra, muttering is to be done ten thousand times, in the case of the two-syllabled eight thousand times and so on. The practitioner is instructed to rise above all fears in order to get success in this Sadhana.

#### CHAPTER X

Latā-sādhana is given in this. It is to be performed under the trees sacred to the Tantric worshippers. Here also the dead body of a human being is to be used.

#### CHAPTER XI

In it come the other mantras associated with Tara. जा हाँ स्त्रीं हूं फट् comes first. The seventeen-lettered mantra of Ugra-tara is given as जो पद्मे पद्मे महापद्मे पद्मावति माये स्वाहा. The mantra of Nila-sarasvati reads as ऐ हीं श्रीं ह्यों स्हों: वद वर वाग्वादिन क्रीं क्रीं क्रीं क्रीं नीलसरस्वात ऐ ऐ ऐ कार्विकाहि करीं स्वाहा. An anecdote explaining how Sarasvati has become Nilasarasvati is also given in this chapter.

#### CHAPTER XII

In the above Bhairava relates how the Devi appeared under the name and form of Nilasarasvati. It is said that when demons harassed the Devas and drove them away from heaven, the latter under the leadership of Indra sought the protection first of Brahma, then of Vishnu and lastly of Siva. All the three being unable to remove the cause of their fear approached Mahākāli. She being pleased with their worship created at her will another deity equally powerful called Tāriņi for the destruction of the demons and restoration of the Devas to their former glory. The latter thereupon turned their attention towards Tāriņi so devotedly that she felt moved to create out of herself twelve other goddesses called Kālī etc. who destroyed the demons and protected the Devas.

#### CHAPTER XIII

In this are discussed the mantra etc. of Mahākālī. The mantra reads as उर्दे हीं हीं हैं हैं की की की ही हैं हैं हीं हीं. She is described as cloud-dark, naked, seated on corpse, wearing a garland of skulls and having in hand skull, sword, Vara and Abhaya. For getting success in the practice of her mantra, her Gāyatrī as given in the 8th chapter is to be muttered twenty thousand times. Vīra-sādhana forms a part of her worship.

#### CHAPTER XIV

This chapter deals with the worship of Kāmākhyā and Tripurā. The mantra and the details of the worship are given in the text. Many of these details resemble those of the worship of Kālī. The sixtyfour Yoginis named in the text are to receive the worship in the diagram of Kāmākhyā. The mantra of Tripurā is given as v ship is to be done through the medium of a triangle.

#### CHAPTER XV

This chapter furnishes description of some sacred places.

These are mountains—Darpaṇa, Vāyukūṭa, Asvakūṭa, Bhasmakūṭa, Maṇikūṭa, Sukānta, Rakshaḥkūṭa, Pāṇḍunātha, Brahmakūṭa, Nīlakūṭa, Kajjalāchala; Springs—Agnikuṇḍa, Somakuṇḍa, Urvasīkuṇḍa and Rivers—Mangalā, Śāśvatī, Kapilā. Gods and goddesses to whom these places are sacred are mentioned in the text together with the details of their worship.

#### CHAPTER XVI

Sixteenth patala describes the sacred days and the articles with which the Devt is to be bathed during the twelve months from Baisakh to Chet. Offerings which are to be made to the Devt after giving the bath are also mentioned in the text.

#### CHAPTER XVII

The worship of Kall forms the subject-matter of the chapter. On the fourteenth day of the dark half of Kartik, Kall is to be worshipped during the night. She is described as three-eyed, black in colour, indulging in a boisterous laughter. wearing a garland of skulls and having in four hands respectively scissors, skull, Abhaya and Vara. Instructions regarding the construction of Kundas or sacrificial pits specially of their parts such as Mekhalā, Yoni, Nābhi, Bila etc., are given in the text. The eighteen Samskaras to which these Kundas are to be subjected are also described. The mantra of the fire god reads as चित् पिङ्गल हन हन दह दह पच पच सर्वन्न श्राज्ञापय स्याहा . Before the offering is made into the fire it is to be consecrated by performing the rites Carbhadhana etc., of the fire. Kall is also to be worshipped on the seventh day (bright half) of Magha. The worship of Sandhya is given at the end of the chapter. She is described as two-armed, dressed in yellow garments, red in colour, with three eyes having a book and Sikshasutra in the hands.

#### CHAPTER XVIII

The Sahasra-nama of Tara is given in this chapter.

#### CHAPTER XIX

This chapter gives the Kavacha and Guptamantra of Tara.

#### CHAPTER XX

This chapter besides supplying the hundred names of Tara discusses how the Sakti element is more essential for the evolution of the world.

#### CHAPTER XXI

Convertion of baser metals into gold, reducing either to motionlessness or ashes of quick silver and triple disposition of the practitioner as divine, heroic and beastly are mentioned in this chapter.

#### CHAPTER XXII

The Sahasra-nāma of Kālt is given in this chapter.

#### CHAPTER XXIII

The hundred names of Kali are given in this chapter.

#### CHAPTER XXIV

In this chapter the mantra of Annapūrņā and her hundred names are given. The mantra reads perhaps as हीं अन्नपूर्णे अन्न मे देहि दापय स्वाहा ।

Srinagar, Kashmir. 16th January 1941

M. S. KAUL.



## व्हन्नीलतन्त्रे विषयानुक्रमणी।

----

| विषयः                   | पार्श्वम् | विषयः                        | पार्श्वम       |
|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| प्रथमः पटलः             | 1         | यन्त्रप्रकारान्तरम् .        | १०             |
| -                       | रवी-      | दिग्देवताचा .                | •• ,•          |
| प्रार्थना               | ٠ ۶       | भृतशुद्धिः .                 | •• 11          |
| तन्त्रावतरगप्रस्तावः    | ,         | पञ्चमुद्रा नमस्कृती          | १२             |
| तत्रगोपनात्सिद्धिः      | •••       | नीलाध्यानम् .                | ••             |
| तन्त्रस्थांबपयाहेखः     | ş         | <b>ऋर्घ्यपात्रस्थापनम्</b> . | ,,             |
| तारिणीमन्त्रभद्पक्षः    |           | पडङ्गन्यासः .                | ,,             |
| नीलसरस्वतीमन्त्रोद्धारः | ,,<br>३   | षोढान्यासः .                 | •• ,,          |
| तदृष्यादिनि रूपणम्      |           | पाडशार् <u>चा</u> निरूपणम्   | 29             |
|                         | •••       | पुष्पनियमः .                 | १३             |
| स्नानसंध्यानिरूपणम्     | 8         | नवेद्यनिरूपणम् .             | १४             |
| द्वितीयः पटलः           | : 1       | गुरुवंशज्ञानावश्यकता         | *1             |
| पूजास्थाननि रूपणम्      | <b>v</b>  | परिवाराची                    | १४             |
| द्वारदेवतापूजा          |           | नित्यहोमः                    | ••             |
| यागस्थानम्              |           | बलिदानम्                     | 59             |
| जलशोधन-हस्तद्वालना      | चमन-      | मन्त्रध्यानम्                | १६             |
| शिखावन्घन यागम          | गग्डप∙    | तारास्तात्रम्                | হ ত            |
| <u> </u>                | ¤         | ताराष्ट्रकम्                 | ?≂             |
| विद्यात्सारणा           |           | तत्फलम्                      | ٠.·<br>۶٥      |
| भूम्यभिमन्त्रणम्        | ,,        | पूजासमाप्तिः                 | <br>২ <b>ং</b> |
| <del>र</del> वात्मपूजा  |           | 1 301/24114.                 |                |
| पूजाप्रकारः             |           | तृतीयः पटल                   |                |
| यन्त्रतिरूपणम्          | *** 51    | दीचाविधिप्रश्नः              |                |

| विषयः                      | पार्श्वम् | विषयः                          | पार्श्वम्  |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| तन्निरूपणम्                | २१        | <b>अमन्त्रितसुरापाननिषे</b> घः | ४०         |
| गुरुवर्णनम्                | २३        | तद्भाव श्रदुकल्पं द्यम्        | 88         |
| दीचाकालः                   | ,,        | पीठपूजनम्                      | <b>ક</b> ર |
| दीचास्थानानि               | રક        | पीठस्थानानि                    | કર         |
| दीन्तानन्तत्राणि           | ,,        | तीर्थविशेषे देवतानामानि        | 87         |
| गुर्वर्चा                  | ٠,        | तत्फलानिरूपणम्                 | 78         |
| व्राह्मणभोजनम्             | ર×        | त्र <b>जमालापीठनिरूप</b> णम्   | ४२         |
| कुमारीपूजनम् 📑             | . 53      | श्रन्यान्यपीठनिरूपगम्          | *9         |
| गुरुपूजाविधानम्            | ,,        | पूजकफलधिस्तारः                 | 78         |
| गुरोरभावे तत्पुत्रादिसेवा  | २६        | ∓थानीयंद्वीनामानि              | 7£         |
| चतुर्थः पटलः ।             |           | पष्टः पटलः ।                   |            |
| पुरश्चर्याविधिः            | २६        | शक्त्यर्चनम्                   | 3.8        |
| पुरश्चरण्कन्नियमाः         | - २⊏      | पीठपूजनम्                      | 80         |
| मालानिर्णयः                | 29        | केशसंस्कारादयः                 | , .        |
| मालाविशेषः                 | २६        | शक्यर्चने षाडशवर्षा श्रष्ठा    | हर         |
| श्रङ्गु लिपर्वमालानिर्णयः  | ३१        | तत्तदङ्गेषु तत्तद्वीजलखनम्     | ६२         |
| कुल्लुकानिरूपण्म           | 5-        | काल्यादिवयागात्सिद्धिः         | ٠,         |
| जपान्तरकार्यनिवेदनम्       | ३२        | शिवाबलिविधानम्                 | ६३         |
| तर्पणाभिषकनिरूपणम्         | 33        | तत्फलम्                        | **         |
| श्रमिषेकान्ते ब्राह्मणभाजन | ाम् 🔑     | वितमन्त्रः                     | ६४         |
| परदाराभिगमन ब्यवस्था       | ३४        | शाक्राचारक्रमः                 | 9.0        |
| मन्त्रसिद्धिलच्चणम्        | צצ        | शक्तिप्रशंसा                   | ६४         |
| पश्चमः पटलः ।              |           | समयाचारनिरूपणम्                | દદ         |
| काम्यार्चनम्               | 38        | कालीपूजाऋमनिरू०                | ६८         |
| तत्र चासवस्याचीयां व्यव    | स्था ३८   | काम्यानुष्ठानम्                | ७२         |
| तत्र शुकंस्तुतिः           | ક્ર૰      | कालनियमः                       | 3.5        |

| विषयः                      | पार्श्वम्     | विषयः                                | पार्श्वम् |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ऋतुविशेषे काम्यकर्मविशे    | ापः ७३        | बलिदानमन्त्राः                       | . દર      |
| मारणादिकर्मसु ध्यानविः     | रोषो          | खडुप्जनम्                            | . ६२      |
| मन्त्रनिरूपगंच             | . ,,          | पशुशेाच्चणम्                         | . ,,      |
| श्रासनानि पट्कमंसु         | . ૭૪          | होमो वदुकादिबलिश्च                   | 92        |
| ध्यानानि षट्कर्मसु         | . ,,          | 7774 F774                            | 1         |
| तिथिनियमः                  | 99            | सप्तमः पटलः                          | 1         |
| वशीकरणप्रयोगः 🔻            | , ७४          | नित्रहोपायाः                         |           |
| विद्वषणप्रयोगः             | . ৩৩          | तत्रोचाटनप्रयोगः                     | . ,,      |
| मारणप्रयोगः                | • 91          | मारणप्रयोगः                          |           |
| शान्तिकप्रयोगः             | . ্ড≂         | विद्वेषणप्रयोगः                      | . ,,      |
| त्रान्तरिकज्ञानविधानम्     | 30            | रत्तादिकरघार <b>णमन्त्रः</b>         | દક        |
| तत्र ध्यानम्               | , zo          | वर्शाकरणप्रयोगः                      | . EX      |
| सुराशोधनम्                 | . =१          | सर्वार्थसिद्धिप्रदं यन्त्रम्         | 37        |
| तस्याः स्तुतिः             | ,             | पौष्टिकश्चामुराडामन्त्रः             | इइ        |
| मृलमञ्जः शाधनम्            | . হহ          | कविताकारकप्रयोगः                     | इइ        |
| नैवेद्यनिन्दायां दोषः      | . হধ          | जातमात्रस्य बालस्य जि                | ाह्यां    |
| शक्तिपूजया सिद्धिः         | - ,1          | लेखनेन कवित्वप्रा                    | प्तिः ६७  |
| मोदिनी कथं सिद्धिदा        | ጁሂ            | तत्र तारिगीपूजा                      | . , ,     |
| मिलने शरीरे चेतानेमिल्यं   | नास्ती-       | शान्तिस्तोत्रम्                      | . 85      |
| ति तत्त्राप्तये मादिनी     | ो ग्राह्या ८६ | तत्फलम्                              | . 33      |
| शाकाचारः                   | . ,.          | महाचीनक्रमप्रकाशनप्रश                | मः १००    |
| तत्र शक्तिपूजा कुमारीपृज   | π-            | त्रतिगुह्यत्वाद <u>न</u> ां स्येयामि |           |
| वश्यकी                     | . =৩          | भैरवोत्तरम्                          | . १००     |
| तत्फलप्रशंसा               | . ==          | स्तुतिपूर्वे पुनः प्रश्नः            | . १०१     |
| होमतपंग्विधानं तत्फलं      | च =६          | महाचानक्रम निरू०                     | १०२       |
| द्रुतकवित्वप्राप्तिमन्त्रः | . ह१          | तत्रासननिर्णयः                       | १०३       |

| विषयः                              | पार्श्वम्  | विषयः                              | पार्श्वम् |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| तत्रैव रहस्यप्रयोगः                | १०४        | शक्तिपूजानिह्र०                    | १२३       |
| महाचीनक्रमफलम्                     | १०४        | मन्त्रराजमाहात्म्यनि०              | ••        |
| गुप्तसारस्वतप्रयोगः                | १०६        | पूजास्थानानि                       | १२४       |
| रहस्यप्रयोगान्तरम्                 | १०७        | <b>त्राश्चिसिद्धिद्</b> पूजानि०    | 57        |
| <del>श्रान्तरिकसिद्धिश्रयोगः</del> | ,.         | कलौ कासां प्राधान्यम्              | १२७       |
| तत्र गुरोरावश्यकता                 | १०८        | कालीमन्त्रनिरूपणम्                 | **        |
| श्वासनिर्णयः                       | • •        | तेन पट्कर्मसाधनम्                  | ,,        |
| स्त्रीणां ध्यानेन सिद्धिः          | 30%        | कुएडलीचक्रनिर्णयः                  | १२८       |
| प्रशस्ता दीचितैव जाया              | ११०        | तेनाभेद्भावना                      | 328       |
| त्रसुरैर्जितस्येन्द्रस्य स्वपद     | प्रिये-    | दश मन्त्रसंस्काराः                 | १३०       |
| गुरुं प्रति पृच्छा                 | ११०        | निराकारतः साकारशासौ                |           |
| नीलोपासनाभ्रंशात् तत्परा           | भव         | देवपूजा                            | १३१       |
| इत्युत्तरम्                        | १११        | त्रिविधशाम्भवचऋनिरू०               | १३२       |
| <b>वृहस्पतिगमनमध्यापकरूपे</b>      | ग्         | परब्रह्मस्वरूपनिरूपणम्             | १३३       |
| राज्ञसवञ्चनाय                      | १११        | तस्माच्छच्याविभावः                 | १३४       |
| तथानुष्टित् इन्द्रस्य तारिए        |            | श्रीक्रग्ठन्यास-तद्ध्या <b>नम्</b> | १३४       |
| पूजाकरणकथनम्                       | ११२        | नवमः पटलः।                         |           |
| तस्पूजाविधानम्                     | • • • •    | साधनान्तरम्                        | १३६       |
| कुमारीपूजनं सविस्तरम्              | ११३        | वीरसाधन पाडशोपचारेर                | r         |
| कुमारीपूजनफलम्                     | १रड        | परंद्वतापूजा                       | १३६       |
| त्रष्टमः पटलः।                     | 55-1       | गुर्वचा                            | १३=       |
| यन्त्रतिरूपणम्                     | ११=        | द्शमः पटलः।                        |           |
| तस्य पूजा                          | 375        | र्मशानसाधनम्                       | ३इ.१      |
| उपचाराचा                           | १२०<br>१२१ | तत्र प्रयोगः                       | 1,80      |
| कुलसाधनम्                          |            |                                    |           |
| तत्र दूतीयागप्रकारः                | 955        | एकादशः पटलः।                       | 9:25      |
| पानात् सिद्धिः                     | १२२        | नीलसरस्वतीमन्त्रः                  | १४२       |

| विषयः                       | पार्श्वम्   | विषयः                        | ंपार्श्वम् |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| उग्रतारामन्त्रः             | १४३         | मदाप्रलयान्ते तपस्यता        | ब्र-       |
| पञ्चान्तरीमन्त्रः           | ,,          | ह्यादीनां कालीया             | दुर्भा-    |
| तारामन्त्रनिह्नपणम्         | १४४         | वशसादात् सृष्टिः             | वधान       |
| नीलसरस्वती-ऋष्याद <u>ि</u>  |             | वरप्राप्तिः                  | १४४        |
| निरूपणम्                    | १४६         | तत्पादरजसोपादानकारः          | गन         |
| तद्ध्यानम्                  | **          | सृष्ट्यादिकरणे ब्रह्मा       | दीनां      |
| नीलभावनिरूपणम्              | १४७         | प्रवृत्तिः                   | 578        |
| देवासुरसंश्रामऽसुराणां परि  | <b>रे</b> - | सृष्टिकमः                    |            |
| भवः                         | १४७         | रोद्यां राज्यामसुरेर्निराक्र | नानां      |
| पुनर्यज्ञकाएडप्रयोगात्      |             | देवानां ब्रह्मादिभिः         | समं        |
| सुराणां वलप्राप्तिः         | 27          | केलासस्थितकाली               |            |
| दैत्यानां दीनानां शब्दाकर्ष | णि-         | श्ररणं                       | १५६        |
| काराधने वरप्राप्तिः         | १४७         | स्तुतिप्रसन्नायास्तस्या नी   | तस-        |
| वरप्राप्त्या तेषां मन्त्रा. |             | रस्वतीरूपेण देवक             | ार्यार्थ-  |
| कर्पणम्                     | 33          | मागमनं तत्पूजनं च            | 348        |
| सरस्वत्याः पातालेऽवरोध      | ात् 📗       | पूजाप्रकारः ,,               | 17         |
| द्वपराजयः                   | १४≍         | सन्तुष्टाया नीलाया द्व       | ाद्श-      |
| वराहरूपिविष्णुयत्नतस्तदुः   | द्ध-        | विद्यासर्जनम्                | 3%8        |
| रगम्                        | १४८         | सार्वज्ञकरप्रयोगः            | १६०        |
| दैत्ययुधकाल विपकुराडनि      |             | त्रयोदशः पटलः                |            |
| पातनात् तस्या नीत           | त-          |                              | '          |
| वर्णप्राप्तिः               | १५०         | महाकालीमन्त्रनिरूपण्म्       | १६२        |
| पञ्चाच्यमञ्जयात्सर्वासिडि   | ः १४२       | तदृष्यादीनि                  | १६३        |
| 777W 1777                   |             | नद्ध्यानम्                   | १६३        |
| द्वादशः पटलः ।              |             | कार्लागायत्री                | ٠,         |
| विद्यात्पत्तिनिरूपणम्       | १४३         | प्रयोगविधिः                  | **         |

| विषय:                                      | पार्श्वम्           | विषय:                     |       | पार्श्वम् |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------|-----------|
| चतुर्दशः पटलः                              |                     | कुगडनिगंयः                |       | ,.        |
| कामाख्यामन्त्रनिरूपण्म्                    | १६४                 | कुराडप्रमाण्म्            | • • • | १६२       |
| तत्प्रयागः                                 | १६६                 | यानिकुग्डनिग्यः           | • • • | १६३       |
| चतुःषष्टियोगिनीपूजादि                      | १६६                 | कुराडानां हीनाधिक         | त्वे  |           |
| त्रिपुरापूजानिरू०                          | १७०                 | <u>दुष्टफलम्</u>          |       | १६४       |
|                                            | ,00                 | कुएडसंस्कारः              |       | 4.9       |
| पश्चद्शः पटलः।                             |                     | ताराकुगडपूजा ं            |       | १६५       |
| साधनस्थानानि                               | १७१                 | विद्वपुजनम्               |       | ,,,       |
| केन कुत्र कथं वा पूजा कृता                 |                     | विद्धियानम्               | • • • | १६६       |
| सुर्यमन्त्रः                               | र्≖र                | त्रयः पूजनम्              |       | १६७       |
| षोडशः पटलः ।                               |                     | त्रक्षिसं <b>स्</b> काराः | • • • | 28=       |
| सदाचारनिरूपणम्                             | १८३                 | व्योगान्तरम्              | • • • | 335       |
| शाग्दीयदुर्गापूजा                          | 7,414               | त्राह्मिकाचारः            |       | २००       |
| ` ~                                        | १ <b>≍</b> ४        | संध्याध्यानम्             | •••   | 19        |
| प्जाशुभाशुभविश्वानम्                       | १८४                 | तत्त्रयोगः                |       | 9.        |
| प्रयोगान्तरम्<br>मासान्तरपु देवीस्नपननिर्ण |                     | संचेपपूजाविधानम्          | •     | २०१       |
| यस्तफलं च                                  | <sup>-</sup><br>१⊏६ | ऋष्टादशः प                | रलः । |           |
| सप्तदशः पटलः ।                             |                     | <br>नीलासहस्रनामनिरू      |       | २०२       |
| सार्वञ्चकारणान्तरप्रयोगः                   | १८६                 | एकोनविंशः प               | गटलः  | 1         |
| तत्र कालीपूजायां सर्वतो                    | -                   | नीलसरस्वतीकवच <b>म</b>    | 3     | २२०       |
| भद्रमग्डलस्थापनम्                          | १६०                 | गुप्तमन्त्रप्रयोगः        | ٠     | २२३       |
| महाकालीध्यानम्                             | 94                  |                           | • • • | 774       |
| मराडपविधानम्                               | १८१                 | विश: पटल                  | T: 1  |           |
| प्रयोगफलम्                                 | 1,                  | नीलाशतनामकम               | •••   | २२४       |

| विषयः                          | पार्श्वम्                   | विषयः                   | पार्श्वम |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| विद्यात्पत्तिनिर्णयः           | २२७                         | त्रयोविंशः पटलः         | 1        |
| एकाविंशः पटल                   | : 1                         | कार्लाशननामस्तात्रम्    | २४⊏      |
| रसायनविधानम् 🦈<br>सृतभस्मविधिः | <b>૨</b> ૨૬<br>૨ <b>૩</b> ૦ | चतुर्विशः पटलः          | l        |
| भावनिर्णयः                     |                             | त्रवदामचोद्धारः         | २४१      |
| •                              |                             | <b>त्रत्रदाशतनामकम्</b> | २४२      |
| द्वाविंशः पटलः                 | . 1                         | तन्त्रफर्लानरूपण्म्     | २४४      |
| कालीसहस्रनामकम्                | २३३                         | प्रन्थसंपादकीयम्        | २४६      |



## बृहन्नीलतन्त्रे ग्रुद्धिपत्रम्।

一个今年十二

| पृष्ठ | पंक्षी     | <b>त्र</b> शुद्रम्     | <b>ग्र</b> दम  |
|-------|------------|------------------------|----------------|
| १०    | =          | गन्धर्वोक्क            | गन्धर्वाक      |
| રુષ્ઠ | ષ્ઠ        | जानीयाच्छाभनं          | जानीयाच्छोभनं  |
| રક    | 2.5        | धुवम्                  | धुवम्          |
| ३१    | <b>१</b> = | य <b>द्यना</b> पस्थिति | यद्यन्।पस्थिति |
| 33    | १३         | पुनरकेकं               | पुनरकेकं       |
| 34    | १२         | बंद                    | वदे            |
| ३७    | - 2        | काया                   | कार्या         |
|       |            |                        |                |

| <u>पृष्ठ</u> | पंक्री | त्रशुद्धम्        | शुद्धम्           |
|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| ३≍           | १६     | व्रह्मण           | त्राह्मग          |
| 8३           | ३      | लभ्यत             | लभ्यत             |
| ४३           | 3.8    | सप्ताचिरयन्       | सप्ताचिंगस्यत्    |
| 88           | 3      | गीतमध्वर          | गौतमश्वर          |
| કક           | 13     | तथेव              | নথীৰ              |
| ८८           | 3.8    | न्यर्थाश्वरा      | न्यधीश्वरी        |
| ४७           | १३     | हारद्रापीठके      | हरिद्रापीठके      |
| 6.2          | २४     | कार्मप्रद्रा      | कामधदा            |
| ७२           | २२     | मुर्यादयं         | म्योंद्यं         |
| 20           | રષ્ટ   | शान्तन            | शान्तेन           |
| इ.इ          | १६     | श्रप्रवज्र        | <b>अ</b> ष्टवज्रं |
| 22           | ७      | यन्ततः            | यनतः              |
| 903          | 3      | लाचन              | लोचन              |
| ६०८          | ર્ષ્ટ  | ताडयत्            | ताडयत्            |
| ३०६          | ११     | शिलंत्वयः         | शिलोश्चयः         |
| १२२          | २३     | साघनादीनि         | साधनादीनि         |
| १४०          | 5%     | प्र <u>थित</u> रु | प्रथितैरु         |
| १४६          | 25     | जुद्दाद्ज्येः     | जुहोदाज्यैः       |
| १यद          | 8 8    | पयावक             | पूपयावक           |
| २०२          | ㄷ      | द्वद्व            | द्वद्व            |
| २०७          | ¥      | शुम्ब             | <b>श्र</b> म्भ    |
| २०७          | Şo     | ् <b>नि</b> शुम्य | निशुम्भ           |
| २०७          | રષ્ઠ   | र्शालावती         | शीलवनी            |
| इं१७         | રક     | य पटेत            | यः पटेन           |
|              |        |                   |                   |

## वृहन्नीलतन्त्रम् ।

प्रथमः पटलः।

ॐश्रीगणेशाय नमः । नमस्ताराय । कलासशिखरासीनं भैरवं कालसंज्ञितम् । प्रोवाच साद्रं देवी तस्य वत्तःसमाश्रिता ॥ १ .पुरा प्रतिश्चतं देव कालीतत्रप्रकाशने । नीलतन्त्रप्रकाशाय तद् वदस्व सदाशिव ॥ २ ॥ यस्य विज्ञानमात्रेण विजयी भ्रुवि जायते । यज् जाला साधकाः सर्वे विचरन्ति यथा तथा । ३ ।। यस्य विज्ञानमात्रेण कविता चित्तमोदिनी । जायत च महादेव तत्त्वं तत् कथयस्य मे ॥ ४ ॥ श्रीमहाकालभेरव उवाच । शृशु सा (ध्व) वरारोहे सर्वार्थस्य प्रदायिनि तत्त्वं तत् कथयिष्यामि तव स्नेहाद् गणाधिपे ॥ ५॥ नीलतत्त्रप्रकाशाय प्रतिज्ञासीन्मम प्रिये । तसात् कथ्यं महेशानि शृशु(ष्व) कमलानने 11 8 गुह्याद् गुह्यतरं तन्त्रं न प्रकाश्यं कदाचन । तत्रस्यास्य प्रकाशाच सिद्धिहानिर्न संशयः ॥ ७ ॥ यद्गृहे निवसेत् तत्रं तत्र लच्मीः स्थिरायते । राजद्वारे श्मशाने च सभायां रणमध्यतः ॥ 🖙 ॥

निर्जने च वने घोरे (श्वा)पदैः परिभृषिते माहात्म्यात् तस्य देवेशि चमत्कारी भवेत् प्रिये ॥ ६ ॥ तसात सर्वप्रयतेन गोपनीयं प्रयत्नतेः । तत्रराजं नीलतत्रं तव स्नेहात् प्रकाश्यते ॥ १०॥ गोपनीयतमं देवि स्वयोनिरिव पार्वति । विशेषं मन्त्रराजस्य कथितव्यं वरानने ॥ ११ ॥ यज्ज्ञानात् साघकाः सर्वे सर्वेश्वर्यमवाप्रयुः सारात् सारतरं देवि सर्वसारस्वतप्रदम् ॥ १२ ॥ नित्यपूजां मन्त्रराजं मान्त्रोपासनिकं विधिम् । पुरश्चर्या च नैमित्तकाम्यानां नियमं तथा ॥ १३ ॥ नियमं च रहस्यानां कुमारीपूजनक्रमम् । मचान्तरं च देवेशि पुरश्रयां विशेषतः ॥ १४ ॥ फलं स्तोत्रं विशेषेण कथितव्यं वरानने । भावानां निर्मायं वाच्यं पूजान्तरविधि तथा ॥ १५ ॥ होमस्य नियमं वाच्यं वासनातत्त्वनिर्णयम् । गुप्तपूजां गुप्तमन्त्रं तथा गुप्तजपक्रमम् ॥ १६ ॥ स्वर्णरूप्यादिकरणं स्तमस तथेव च । स्तस्य निर्णयं वाच्यं तथा षद्कमलज्ञणम् ॥ १७॥ विद्योत्पत्ति विशेषेण कथयिष्यामि तच्छ्रणु । श्रीदेव्युवाच । इदानीं श्रोतुमिच्छामि तारिणीं भेदसंयुताम् 11 2= 11 सपर्याभेदसंयुक्तां महापातकनाशिनीम् । श्रीशिव उवाच । सिद्धविद्यां महादेवि मायामोहनकारिणीम् ॥ १६ ॥

१ "परिपृरिते" पाठान्तरम् । २ "विशेषतः " ख. पाठः ।

शृणु चार्वङ्गि देवेशि सर्वसारस्वतप्रदाम् । सर्ववीजं समुद्धृत्य द्वितीयं वीजकं शृखु ॥ २० ॥ जुम्भणान्तं त्यक्कपार्थ प्रस्थानवारकं युतम् । तुरीयस्वरसंयुक्तं चन्द्रविन्दुविराजितम् ॥ २१ ॥ बीजं नीलसरस्वत्यास्तृतीयं शृणु भरवि । सर्वस्याद्यं समादाय तस्याद्यं तत्र योजयेत् ॥ २२॥ यात्रानिवारणं तत्र योजयेच महेश्वरि । व्य( झ ) ङ्गवर्णयुतं कुर्याचादविन्दुविराजितम् ॥ २३ ॥ कूर्चास्त्रेज्नते समायोज्य मन्त्रराजं समुद्धरेत । पञ्चाचरी महाविद्या श्रीमन्नीलसरस्वती ॥ २४ ॥ अन्या सदृशी विद्या त्रेलोक्ये चातिदुर्लभा । जपमात्रेण सर्वेषां साधकानां विम्रुक्तिदा ॥ २५ ॥ त्रातिरिक्तश्रमा हात्र नास्ति हे!सुरपूजिते । सारात् सारतरं देवि सर्वतन्त्रेषु गोषितम् ॥ २६ ॥ वशिष्ठोऽस्य ऋषिः प्रोक्नो बृहती च्छन्द उच्यते । नीलसरस्वती प्रोक्ना देवता कार्यसिद्धये ॥ २७ ॥ कविन्वार्थं विनियोगः सर्वसिद्धिसमृद्धिदः । हुँवीजमस्त्रं शक्तिः स्यादेवमृष्यादिकल्पना ॥ २⊏ ॥ उत्थाय चोत्तरे यामे चिन्तयेत् तारिणीं पराम् । मुलादिब्रह्मरधान्तं विसतन्तुतनीयसीम् ॥ २६ ॥ मुलमत्रमयीं साचादमृतानन्दरूपिणीम् । सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसुशीतलाम् ॥ ३० ॥ तडित्कोटिसमप्रग्व्यां कालानलशिखोपरि । तत्त्रभाषटलैं व्याप्तिपटलाङ्कितदेहवान् ॥ ३१ ॥

<sup>्</sup>रिकामानन्द्रशिखो ख. पाटः । २ ं मण्डल ं ख पाटः ।

मर्वमङ्गलसंपन्नः स्नानकमे समारभेत् । मृत्कुशानिप संगृह्यं गत्वा जलान्तिकं ततः ॥ ३२ ॥ मलापकर्षणं कृत्वा मन्त्रस्नानं समाचरेत् । पुनर्निमज्ज्य पयसि संकल्पं स समाचरेत् ॥ ३३ ॥ इष्टदेव्याः प्रपूजार्थं कुर्यात् स्नानं जलाशये । बिल्वाचतमोड्रपुष्पं कुलपुष्पं कुशाञ्जलम् ॥ ३४॥ प्रस्पप्राहे ताम्रपात्रे कृत्वा चार्घ्यं निवेद्येत् । मृलान्ते चे। इदादित्यमण्डलमध्यवर्तिन्ये ॥ ३५ ॥ शिव चैतन्यमय्य (च) स्वाहेति तनमनुः स्मृतः । मृर्तिभेदे महेशानि स्नानमन्यच्छुणु प्रिये ॥ ३६ ॥ प्रोत्थाय चोत्तरे यामे शिरःपद्मे गुरुं सारन् । मृलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं मृलविद्यां विभावयेत् ॥ ३७ ॥ प्रोद्यत्स्यप्रतीकाशां कुएडलीं परदेवताम् । <mark>यातायातक्रमे</mark>णेव चामृतीकृतविग्रहाम् ॥ ३= ॥ मुलविद्यां जपेद् ध्यात्वा चाष्टोत्तरशतं क्रमान् । मृत्कुशानि संगृह्य गला जलान्तिकं ततः ॥ ३६ ॥ प्रत्युषसि गुरोधिन्तां कृता स्नानं समाचरेत् ! नद्यादिं समनुत्राप्य स्नायादप्सु महेश्वरि ॥ ४० ॥ **ैदेवीरूपं जलं ध्याला गृहीत्वा जलदर्भकम् ।** मलापकर्पणं कृत्वा मन्त्रस्नानं समाचरेत् ॥ ४१ ॥ तन्त्रीत्यै परमेशानि स्नानं कुर्यात् समाहितः । आदौ च वेदिकी संध्यां कृत्वा स्नानं समाचरेत् ॥ ४२ ॥ (पश्चातु तात्रिकीं सन्ध्यां / कुर्याचैवागमोदिताम् । संध्यां कृत्वा ततो वीरः कुलकोटिं समुद्धरेत् ॥ ४३ ॥ <mark>१ 'संग्राह्म</mark> ' ख. पाटः । २ ' नित्य ' ख. पाटः ।

स्नानार्थं मृत्तिकां नीत्वा संघृष्य च करद्वये । गात्रानुलेपनं कुर्यादस्त्रमन्त्रेण देशिकः ॥ ४४ ॥ सूर्याय दर्शयदादौ ततः क्रयीच लेपनम् । गोक(पु)रीषं नासिकायां वं-मन्त्रेण पुटद्वये ॥ ४५ ॥ जलाञ्जलिं ततो दत्त्वा मुर्झः कृत्वाभिषेचनम् । तत आचमनं कुर्यात त्रिकं सो द्विसेन तु !। ४६ ॥ गृहीतपाणिना देवि शङ्खावतंत्रमेण तु । विलोड्य तत्र निमञ्जेद्यमप्राकं त्रिधा ॥ ४७ ॥ कुर्चबीजं त्रिधा जात्रा कारयेद्धमप्णम् । दद्याञ्जलाञ्जलींस्त्रीन् वे वरुणाय ततः पर्भू ॥ ४८ ॥ सामाय भानवे पश्चाजलादुत्थाय वाससी । परिधाय ततो मन्त्री यथाविधि समाचरेत् ॥ ४६ ॥ तिलकं रक्तगन्धेन गापीनां चन्दनेन तु । देव्यस्त्रं विलिखेद् भाले ताराबीजं ततो हृदि ॥ ५० ॥ शक्तिमध्यगतं कुर्यात् प्राणायामं समाचरेत् । त्र्याचम्य प्राङ्मुखो भृत्वा उपविश्य च मन्नवित् ॥ ५१ ॥ त्र्यात्मविद्याशिवेस्तत्त्वेराचमेत् साधकोत्तमः । त्रिकाेेेेे मृलमन्त्रेण सवित्रे हंसकं जपन् ॥ ५२ ॥ उपस्थाप्य जपेद् देवि गायत्रीं शृखु सुन्दरि । ताराय विबहे प्रोक्तवा महोग्राय च धीमहि ॥ ५३ ॥ तन्ना देवीति-शब्दान्ते धियो यो नः प्रचोदयात । गायच्येपा समारूयाता सर्वपापनिक्रन्तनी ॥ ५४ ॥ वामपादं ततः कुर्याद् द्चपादे महेश्वरि । उपस्थाय पुनर्हंसमुर्ध्ववाहुस्त्रिधा जपेत ॥ ५५ ॥

तीर्थोदकं तिलकलकं चीराचतसमन्वितम् । उत्तराशामुखो भृत्वा देवीमात्रं च तर्पयेत् ॥ ५६ ॥ मुलान्ते तारिगीं चोत्तवा तर्पयाम्यविवल्लभाम् । स्त्रर्णपात्रेस राप्येस ताम्रपात्रेस वा पुनः ॥ ५७ ॥ ऋजुंदर्भत्रयेणैव सन्तप्ये भक्तितः सुधीः । दिचिर्णाशामुखों भृत्वा संगृद्य मोटकं ततः ॥ ५= ॥ तृष्यन्तु पितरः प्रोक्त्वा एतत्तपैणमादिशेत । स्र्यस्य वन्दनं चैवमभेदं च महेश्वरि ॥ ५६॥ गायत्रीं प्रजपेद् धीमानघमपेणपूर्वकम् । एतत्संध्यात्रयेराँव दिवा रात्री च वन्दना ॥ ६० ॥ महारात्रावि यदा कार्या देशिकसत्तमेः । संध्या त्ववश्यकतेव्या त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ६१ ॥ संध्यया प्रविहीना यो न दीचाफलमाप्नुयात्। वर्धरात्रात् परं यच मुहुर्तेद्वयमेव च ॥ ६२ ॥ सा महारात्रिरुदिष्टा तत्र कृत्वाच्यं भवेत् । ततो विद्यां हृदि ध्यात्वा ऋष्टोत्तरशतं जपेत् ॥ ६३ ॥ तत्रैवोक्तकमेणव तात्रिकं स्नानमाचरेत् । वैदिकीं तात्रिकीं संध्यां ततः क्यान समाहितः ॥ ६४ ॥ चतुर्विधानि कार्याणि वेदकार्येषु पावति । आगमं न तथा विद्धि एकमेव हि मद्रचः ॥ ६५ ॥ संध्यां सायन्तनीं कृयोर द्वादश्यादिष्वपि प्रिये । अकुर्वन् निर्यं याति यतो नित्यागमिकया ॥ ६६ ॥ इति श्रीवृहन्नीलनन्ने भैरवभैरवीसंवादे (मूलमन्त्रोद्धारपूर्वं मन्ध्याविधिनिरूपणं) प्रथमः पटलः ॥ १॥

## द्वितीयः पटलः।

ကလိုဘင်ခဲ့မမ

इदानीं शृखु चार्चिङ्ग पूजां सर्वागमोदिताम् । यां कृत्वा परमेशानि शिवत्वं प्राप्नुयादतः -11 n कार्यां सर्वप्रयत्नेन पूजां कुर्याच्छुचिस्मिते । एकलिङ्गे रमशाने वा शून्यागारे चतुष्पथे ॥ ii तत्रस्यः साधयेद्योगी विद्यां त्रिभुवनेश्वरीम् । पश्चकोशान्तरे यत्र न लिङ्गान्तरमीच्यते ।। ३ ॥ तदेकलिङ्गमाख्यातं तत्र सिद्धिरनुत्तमा । उज्जटे पर्वते वापि निर्जने वा चतुष्पथे ॥ ४ ॥ हर्म्ये वा साधयेद् देवीं सर्वाभीष्टप्रदायिनीम् । गरोशं चेत्रपालं च योगिनीर्वटुकं तथा ॥ ५ ॥ गांवांचांयां च वीजानि तान्युक्तानि महेश्वरि । पूजियत्वा मृहद्वारे ब्रह्माणं पूजियेत् ततः ॥ ६ ॥ मनमा वास्तुदेवं च पूर्वेण तु ततः सुधीः । ततस्तत्पुरुषान् विष्वरूषांश्रैव निवारयेत् ॥ ७ ॥ योगस्थानं समाश्रित्य तत्र पीठं विचिन्तयेत् । श्मशानं तत्र संचिन्त्य तत्र कल्पद्वमं स्मरेत् ॥ 11 तन्मुले मिणपीठं च नानामिणिविभूपितम् । नानालङ्कारभूषाळ्यं मुनिदेवैर्विभृषितम् ॥ ६ ॥ शिवाभिर्बेहुमांसास्थिमोदमानाभिरन्ततः । चतुर्दिचु महेशानि शवमुण्डास्थिभूषितम् ॥ १० ॥

१ 'मीत्तते ' ख- पाठः । २ 'यथा ' ख. ।

तन्मध्ये चिन्तयेद् देवीं यथोक्रध्यानयोगतः । एवं ध्यानं महेशानि हादि कुर्याच्छुचिस्मिते ॥ ११ B शतवर्षसहस्राणां पूजायाः फलमाप्रयात् । गन्धानां पश्चकं दद्याद् रक्तमालां निधापयेत् ॥ १२ 11 **द्यांकारं धारयेद् हस्ते स्वर्णाभरणभृषितः ।** रक्तवस्रद्वययुतः क्रोधपेशुन्यवर्जितः ॥ १३ ॥ प्रगावं पूर्वमुचार्य वज्रोदके ततः परम् । ततः कुर्चं महादेवि फदस्वाहा तदनन्तरम् ॥ १४ मञ्जेणानेन देवेशि शोधयेञ्जलमुत्तमम् । प्रण्वं च ततो माया विशुद्धं तदनन्तरम् ॥ १५ ॥ सर्वपापानि तत्पश्चाच्छमय तदनन्तरम् । अशेषान्ते विकल्पं वापनयेति ततः परम् ॥ १६ ॥ हुंफट्स्वाहावधिर्मत्रो हस्तज्ञालनके मतः। प्रण्यं च ततः कूचं फट्स्याहा तदनन्तरम् ॥ १७ मन्त्रेणानेन देवेशि अ।चमेत् साधकोत्तमः । प्रणवं मिणिधरि-पदं विजिणीति पदं ततः ॥ १८ ॥ वशकरीति च पदं हंफदस्वाहावधिमनुः । मन्त्रेणानेन देवेशि शिखावन्धनमाचरेत् ॥ १६ ॥ श्रोंकारं पूर्वमुचार्य रत्तरत्त-पदं ततः । हुंफद्स्वाहेति मन्त्रेग भूमिशोधनमाचरेत् ॥ २० ॥ मंत्रपूर्तन तोयेन प्रोचयद् यागमण्डपम् । चतुर्द्वारे महेशानि गर्गेशं वदुकं तथा ॥ २१ ॥ चेत्रेशं योगिनीश्चेव पूजयेद् बहुयततः । तथा चैव महेशानि ग्रुद्रां कुर्याद् विशेषतः ॥ २२ ॥

१ मुद्री नाराचाख्याम् ।

• मत्रं शृखु वरारोहे सर्वसारस्वतप्रदम् । प्रगावं पूर्वमुचार्य सर्वविद्यान् समादिशेत् ॥ २३ ॥ तत्परं च पुनर्देवि उत्सारय तदनन्तरम् । कूर्चः स्वाहावधिर्मेत्रः सर्वसिद्धिफलप्रदः ॥ २४ ॥ प्रख्वं पूर्वमुचार्य पवित्रपदमन्ततः । वज्रभृमे-पदं पश्चाद् हूँफद्स्वाहावधिर्मनुः ॥ २५ ॥ मन्त्रेणानेन देवेशि कुर्याद् भुम्याभिमन्त्रणम् । प्रगावं पूर्वमुचार्य आः-पदं तदनन्तरम् ॥ २६ ॥ सुरेखे वजरेखे च हंफद्स्वाहावधिर्मनुः। रक्रचन्दनपुष्पाभ्यां पूजियत्वासनं सुधीः ॥ २७ ॥ विशेत् तत्रासने देवि ततः पूजनमारभेत् । शिखावन्धनमत्रेण वस्त्रप्रन्थि च बन्धयेत् ॥ २८ ॥ पूर्वोक्तेनैव मन्त्रेण चित्तादीनां विशोधनम् । कुर्यानमत्रं महेशानि रक्तगन्धादिना शुभे ॥ २६ ॥ स्वर्णादिपात्रे संलिख्य तत्रार्णान् संलिखेत् सुधीः । ब्राःसुरेखे वज्ररेखे हूँफट्स्वाहा नमः-पदम् ॥ ३० ॥ मन्त्रणानेन देवेशि पद्ममष्टदलं लिखेत् । तन्मश्रेणैव देवेशि वसुपत्रं मनोहरम् ॥ ३१ ॥ पूर्वे त्रिकोे देवेशि मायाबीजं लिखेच्छुभे । याम्ये वधूं लिखेचैव उत्तरे फंद्रिठान्तकम् ॥ ३२॥ पश्चिमे च महादेवि टंकारं विलिखेत् ततः । तन्मध्ये परमेशानि लिखेत् कूर्चं समाहितः ॥ ३३ ॥ अथवान्यप्रकारेण यत्रं शृणु गणेश्वरि । विद्यार्थी प्राप्त्रयाद्विद्यां सर्वशास्त्रविनोधिकाम् ॥ ३४ ॥

ज्ञानं तथा च ज्ञानार्थी मोचार्थी मोचमेव च ।
सर्वार्थी प्राप्तयात् सर्व यत्रस्यास्य प्रसादतः ॥ ३५ ॥
व्योमेन्द्रोरसनार्णकर्णिकमचां द्वन्द्वैः स्फुरत्केसरं
वर्गाल्लासिवसुच्छदं वसुमतीगहेन संवेष्टितम् ।
ताराधीश्वरवारिवर्णविलसदिक्कोर्णसंशोभितं

यत्रं नीलतनोः परं निगदितं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥३६॥ यत्रं निर्माय देवेशि पीठपूजां समाचरेत् । गन्धर्वोक्कप्रकारेण पूजयेदावृतीस्ततः ॥ ३७ ॥ योनिमुद्रां ततो बद्धा चक्रमध्ये प्रपूजयेत । पूर्वे गरापतिं चेष्ट्रा दित्तरो वहुभैरवम् ॥ ३ ॥ चेत्रपालं पश्चिमे च योगिनीरुत्तरे यजेत् । ते सर्वे ध्रुवदीर्घाद्याः शक्तिवीजपुरःसराः ॥ ३६ ॥ <mark>ततोऽष्टदलमध्ये तु लच्म्यादीश्र प्रपूजयेतु ।</mark> लच्मीं सरस्वतीं चैव रतिं प्रीतिं तथा यजेत् ॥ ४० ॥ कीर्ति शक्ति च पुष्टिं च तुष्टि चैव प्रपूजयेत् । देव्या नीलमरम्बत्याः पीठशक्तय ईरिताः ॥ ४१ ॥ प्रण्वादिनमोन्तेन पूजयेद् यत्नतः सुधीः । भृतशुद्धिं ततः कुर्यात् प्राणायामक्रमेण तु ॥ ४२ ॥ भृतशुद्धिं विधायाथ शून्यं विश्वं विचिन्तयेत । निर्लेषं निर्शुणं शुद्धं स्वात्मानं तारिणीमयम् ॥ ४३ ॥ <del>य्यन्तरिचे ततो ध्यायेत् य्याःकाराद्रक्रपङ्कजम् ।</del> भृयस्तस्योपरि ध्यायेत् टांकाराच्छेतपङ्कजम् ॥ ४४ ॥ तस्योपरि पुनर्ध्यायेत् हुँकारं नीलसन्निभम् । ततो हूँकारबीजातु कर्त्रिकां बीजभृषिताम् ॥ ४५

१ 'वृत्तेन ' ख. पाटः । २ 'कानिंत शानिंत ' ख. पाठः ।

कर्त्रिकोपरिगं ध्यायेत स्वात्मानं तारिणीमयम् । प्रत्यालीढपदां घोरां मुख्डमालाविभूषिताम् ॥ ४६ ॥ खर्वा लम्बोदरी भीमां व्याघचमीवृतां कटौ । नवर्यावनसंपन्नां पश्चमुद्राविभृषिताम् ॥ ४७ ॥ सम्भवं चतुरसं च वृत्तं गामुखमेव च । योनिमुद्रेति विख्याता मुद्राः पश्च नमस्कृतौ ॥ ४८ ॥ चतुर्भुजां ललजिह्यां महाभीमां वरप्रदाम् । खङ्गकत्रिंसमायुक्तसव्येतरभुजद्वयाम् ॥ ४६ ॥ कपालोत्पल्यंयुक्तसव्यपाशियुगान्विताम् । पिङ्गेश्रिकजटां ध्यायेनमौलावचोभ्यभृषिताम् ॥ ४० ॥ ( नीलनागजटाज्रटां श्वेताहिकृतकुएडलाम् । पीताहिकङ्कर्णापेतां भृष्ठाहिबाहुभृषरणाम् ॥ ५१ ॥ श्यामनागापवीतां च शुभ्राहिहारभृषणाम् । श्वेतनागलसत्काश्चीं पाटलाहिपदद्वयाम् ॥ ५२ ॥ पार्श्वद्वय लम्बमाननीलन्दीवरमालिकाम् । प्रज्वलत्पितभूमध्यस्थितां दंष्ट्राकरालिनीम् ॥ ५३ ॥ श्वकएटपदइन्डवामदत्तपदद्वयाम् । सावेशस्मेरवद्नां भक्तानामभयप्रदाम् ॥ ५८ ॥ ) क्रमेणानेन देवेशि ध्यात्वा नीलां (सरस्वतीम्) । त्र्यात्मानं तन्मयं ध्यायेद् भृतशुद्धिरितीरिता ॥ ५५ ॥ त्र्यथाध्येस्थापनं वच्ये येन सिद्धिर्भवेनमनोः त्रिकोर्ण 'मर्गडलं कृत्वा स्ववामे परमेश्वरि ॥ ५६ ॥ तत्र त्रिपदिकां न्यस्य शङ्खं प्रचाल्य सुन्दरि । भागत्रयेण देवेशि पूर्यञ्जलमुत्तमम् ॥ ५७ ॥

१ मण्डलं चतुरस्रमण्डलम्

कपालपात्रं संस्थाप्य रक्तगन्धादिकं ततः । रक्रपुष्पं ततो दद्याद् देवता सुप्रसीदति ॥ ५८ ॥ दशधा मुलविद्यां च जावा प्रोत्तरणमाचरेत्। प्राणायामं ततः कुर्यात् षडङ्गेन समन्वितम् ॥ ५६ ॥ अचोभ्य ऋपिरेतस्या बहती च्छन्द ईरितम् नीलासरस्वती देवी त्रैलोक्ये च सुगोपिता ॥ ६० ॥ हं बीजमस्रं शक्तिः स्याचतुर्वर्गफलप्रदम्। मायापड्दीर्घयुक्तेन षडङ्गन्यासमाचरेत् ॥ ६१ ॥ एवं न्यासविधि कृत्वा तारापोढां समाचरेत् । विद्यया पुटितं कृत्वा पोढा च मातृकां न्यसेत् ॥ ६२ ॥ क्रमोत्क्रमाद् वरारोहे तारापोढा प्रकीर्तिता । यस्त्वेवं कुरुते मन्त्री स तु तारा प्रकीतिंतः ॥ ६३ ॥ तस्य लोके गुरुनीस्ति स गुरुः सर्वयोगिनाम् । बीजान्ते चैकजटायै हृद्यं परिकीर्तितम् ॥ ६४ ॥ तारिएये शिरसे स्वाहा तद्वद्वजोदके शिखा । उग्रजटे च कवचं महाप्रतिसरे तथा ॥ ६४ ॥ पिङ्गाग्रैकजटे तद्वन्नेत्रास्त्रे परिकीतिते । यथा काली तथा नीला तत्कमान्मातृकां न्यमेत् ॥ ६६ ॥ देवेशि भक्तिसुलभे परिवारसमन्विते । यावच्वां पूजायिष्यामि तावच्वं सुस्थिरा भव ॥ ६७ ॥ सर्वं मन्त्रमयं कृत्वा देवतायै निवेदयेत । उपचारैःपोडशभिः पूजयेद् गन्धपुष्पतः ॥ ६= ॥ पाद्यार्घ्याचमस्नानवसनाभरणानि च । गन्धपुष्पभूपदीपनैवेद्याचमनं ततः ॥ ६६ ॥

ताम्यूलमर्चनास्तोत्रं तपंशां व नमस्कृतम् । प्रयोजयेदर्चनायामुपचारांस्तु प्रोडश ॥ ७८ ॥ गन्धादया नैवेद्यान्ताः पूजा पञ्चोपचारिका । पुष्पम्य नियमं देवि शृखुष्वेकमनाः प्रिये ॥ ७१ ॥ कोकनदं च बन्धृकं कर्शिकाइयमेव च । वकमन्दाररक्रानि करवीराणि शस्यते ॥ ७२ ॥ मल्लिकात्रितयं जाती चौमपुष्पं जयन्तिका । विल्वपत्रं कुरुवकं मुनिपुष्पं च कंसरम् ॥ ७३ ॥ वासन्तीं चैव सौगन्धं काशपुष्पं मनोहरम् । आमलकं च कादम्बं बकुलं मुथिकां तथा ॥ ७४ ॥ विन्वेर्मरुवकाद्येश्व तुलसीवर्जितैः शुभैः । त्रोड़पुष्पेर्विशेषेण वज्रपुष्पेण शोभितम् ॥ ७५ ॥ मर्व पुष्पं प्रदद्याच भक्तियुक्तेन चेतसा । जपापुष्पं महशानि दद्याद् देव्ये विशेषतः ॥ ७६ ॥ पद्मं प्रियतरं देव्याः शेफाली वक्कलं तथा । रक्तोत्पलेन देवेशि पूजयेत् परमां शिवाम् ॥ ७७ ॥ लचवपसहस्राणां पूजायाः फलमाप्रयात् । शिरीषं परमं देव्याः प्रीतिदं तगरं तथा ॥ ७८ ॥ स्थलपद्मं सुष्ट्रतरं लत्त्रसंख्याक्रमेण च । यदि द्यानमहेशानि सर्वसिद्धिः सुरेश्वरि ॥ ७६ ॥ तदैव मन्नसिद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा विजातीं तलसीं रम्यां तस्याः प्रीतिकरीं पराम् ॥ ८० ॥ काश्चनं रक्तवर्णं च त्रातिप्रियतरं महत् । भक्तियुक्रो महेशानि सर्वं पुष्पं निवेदयेत ॥ = १ ॥

नैवेद्यं परमं रम्यं सुस्वादु सुमनोहरम् ।
द्याचैवं महादेव्ये भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ८२ ॥
मधुपर्कं विशेषेण देवीप्रीतिकरं परम् ।
संदेशप्रुष्णं द्याच लङ्डकादिसमन्वितम् ॥ ८३ ॥
पायसं कृसरं द्याच्छर्करागुडसंयुतम् ।
आज्यं दिध मधुन्मिश्रं तथात्रानि निवेदयेत् ॥ ८४ ॥
शालमत्स्यं च पाठीनं गोधिकामांसग्रुक्तमम् ।
आत्रं च मधुना मिश्रं यत्नाद् द्याच मत्रवित् ॥ ८४ ॥
आग्मांसं तथा देवि रोहितं मत्स्यभित्तमम् ।
योनिमुद्रां प्रदर्श्यथ आज्ञां प्राप्य यथाविधि ॥ ८६ ॥
मातदेवि महामाये बन्धमाच्यविति ।
आज्ञापय महादेवि गुरुत्रयमनुक्तमम् ॥ ८७ ॥
प्रायामि महामाये सर्वसारस्वतप्रदम् ।
उवाच सादरं देवी भगवन्तमधोच्यजम् ॥ ८८ ॥
गुरुत्रयं महादेव श्रांतुमिच्छामि यत्नतः ।

श्रीभैरव उवाच ।

श्रज्ञात्त्रा गुरुदेवं च नष्टमागीं भविष्यति ॥ ८६ ॥
नष्टमागीं मत्रविद्यं न तादृक् सिद्धिगोचरे ।
गुरूणां शिष्यभृतानां नास्ति चेन् सन्ततिक्रमः ॥ ६० ॥
तत्रमत्राश्र विद्याश्र निष्फला नात्र सश्यः ।
श्रज्ञात्वा गुरुवंश्यानां शिष्यश्र नष्टमन्तिः ॥ ६१ ॥
स्ववंशाद्धिकं क्षेयं गुरुवंशं शुभावहम् ।
सिद्धांघा गुरवो देवि दिव्याघा गुग्वम्तथा ॥ ६२ ॥
ऊर्ध्वकेशो व्यामकेशो नीलकण्ठो वृषध्वजः ।
परापरगुरूणां च निर्णयं शृणु भैरवि ॥ ६३ ॥

आदौ सर्वत्र देवेशि मन्त्रदः परमो गुरुः । सर्वतत्रेषु मत्रेषु स्वयं प्रकृतिरूपिणी ॥ ६४ ॥ पूर्वाद्यष्टदले चैव परिवारान् प्रपूजयेत् । वैरोचनादीन् देवेशि पूजयेत् परमेश्वरि ॥ ६५ ॥ भगवं पूर्वमुचार्य तन्नाम तदनन्तरम् । वज्रपुष्पं प्रतीच्छेति हुंफर्स्वाहावधिर्मनुः ॥ ६६ ॥ अनेन मनुना देवि परिवारान् प्रपूजयेत् । द्वार्षु पूर्वादितस्तद्वत् पद्मान्तकयमान्तकौ ॥ ६७ ॥ विद्यान्तकमथाभ्यच्ये पूजयेन्नरकान्तकम् । नाजपात सिध्यते मन्त्री नाहतश्च फलप्रदः ॥ ६८ ॥ इष्टश्च यच्छते कामांस्तस्मात् त्रितयमाचरेत् । नित्यहोमं प्रवच्यामि सर्वार्थं येन सिध्यति ॥ ६६ ॥ सपर्यां सम्यगापाद्य बलेः पूर्वं चरेद्विधिम् । ततो जपं तपेशां च चरन् साधकसत्तमः ॥ १०० ॥ बलिवश्यादिकं चैव ब्राह्मग्रश्च समाचरेत् । विधिवद्ग्रिमानीय क्रव्यादेभ्यो नम इति !! १०१ ॥ मूलमत्रं समुचार्य कुराडे वा स्थारिडलेऽपि वा । भूमों वा संम्तरेद् बह्धि व्याहृतित्रितयेन च ॥ १०२ ॥ स्वाहान्तेन त्रिधा हुत्वा पडङ्गहवनं तथा । ततो देवीं समावाद्य मूलेन पोडशाहुतिम् ॥ १०३ ॥ हुत्वा स्तुत्वा नमस्कृत्य विसुबेदिन्दुमग्डले . विल द्याद् विधानेन छागादिं सुसमाहितः ॥ १०४॥ प्रणवं पृत्रमुचार्य मायाबीजं ततः परम् एकजटे पदं पश्चान्महायचाधिले ततः ॥ १०५ ॥

भे 'पूर्या' स्व पाठः । २ 'जप्स्वा' स्त्र. पाठः ।

बालं गृह्णपदद्वनदं गृह्णापयपद्द्यम् । मम शान्ति कुरुकुरु परिवद्यां पदं ततः ॥ १०६ ॥ त्राकृष्य च पद्दन्द्वं तुटद्वन्द्वं ततः परम् । ख्रिन्धिद्वन्द्वं महेशानि सर्वपद्मनन्तरम् ॥ १०७ ॥ जगन्पदं महेशानि वशमानय तन्परम् । अनेन मनुना देवि वलिं द्च्या जपं चरेत ॥ १०८ ॥ सहस्रं प्रजपेनमत्रं शतं वापि महेश्वीर । विंशाच्या वा जपेन्मखं ततो न्युनं नचाचरेत् ॥१०६॥ हृदा सरस्वती यावद् विद्याया व्याप्तिरुच्यते । मन्त्रध्यानं प्रव<del>द</del>्यामि जपात् स(ा)वेज्यदायकम् ॥ ११० मन्त्रध्यानान्महेशानि शुध्यते ब्रह्महा यतः । मृलचके तु हुन्नेखां सूर्यकोटिसमप्रभाम् ॥ १११ ॥ म्वाधिष्ठाने पीतंवर्णं द्वितीयार्णं विभावयेत् । नाभौ जीमृतसंकाशं कूर्चवीजं महाप्रभम् ॥ ११२ ॥ अस्त्रवीजं हदि ध्यायेत् कालाग्निसदृशप्रभम् । मुलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं सर्वा विद्यां विभावयेत् ॥ ११३ ॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशां योगिभिर्दृष्टपूर्विकाम् । ( ऋथवा पूर्णचन्द्रामं कूर्च मूर्झि सुधाप्लुतम् ॥ ११४ ॥ अथवा सर्वा विद्यां तां जिह्वायां दीपरूपिणीम् । तत्प्रभाषटलव्याप्तां जिह्वामपि विचिन्तयेत् ॥ ११५ जिह्वायां न्यसनाद् देवि मृकोऽपि सुकविभेवत् । ) गुद्यातिगुह्यगोष्त्री त्वं गृहासास्मत्कृतं जपम् ॥ ११६ ॥ सिद्धिभेवतु मे देवि त्वत्प्रसादानमहेश्वरि । एतत्पूजाकमं रात्रौ यदि कुर्यात् परान्मिके ॥ ११७ ॥

त(दे?दें)व सिद्धिमामोति सत्यं सत्यं सुनिश्चितम् । स्तुतिं कुर्यान्महेशानि देव्यग्रे शुद्धमानसः ।। ११८ ॥ घोररूपे महारावे सर्वशतुवशङ्करि'। भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥ ११६॥ सरासराचिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते । जाड्यपापहरे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥ १२०॥ जटाज्रुटसमायुक्ते लोलजिह्वानुकारिणि । द्रुतवृद्धिकरे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥ १२१ ॥ सीम्यरूपे घार्रूपे चएडरूपे नमोऽस्तु ते । दृष्टिरूप नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम् ॥ १२२ ॥ जडानां जडतां हंसि भक्तानां भक्तवत्सले । मृढतां हर मे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥ १२३ ॥ हंहंकारमये देवि वलिहोमप्रिये नमः। उग्रतारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम् ॥ १२४ ॥ बुद्धि देहि यशो देहि कवित्तं देहि देहि मे । कुबुद्धि हर मे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥ १२५ ॥ इन्द्रादि(दिवि?देव) सद्घृन्दवन्दिते करुणामि । तारे ताराधिनाथास्ये त्राहि मां शरखागतम् । १२६ ॥ त्रप्रस्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेत(सःशसा<sup>६</sup>) । परमासैः सिद्धिमामोति नात्र कार्या विचारणा ॥ १२७॥ मोचार्थी लभते मोचं घनार्थी धनमाप्रयात । विद्यार्थी लभते विद्यां तर्कव्याकरणादिकाम् ॥ १२८ ॥

भ '' चयद्वरि ''पाठः । २ 'ऋषि पाठः । ३ 'सृष्टि ' ख. पाठः । ४ 'जहतां भजतां ' ख. पाठः । ४ 'मृदत्वं ' ख. पाठः । ६ ''यः पठेश्वरः '' पाठः ।

इदं स्तोत्रं पठेद्यस्त स(ततं धनं) लभते नरः तस्य शत्रः च्यं याति महाप्रज्ञा च जायते ॥ १२६ ॥ पीडायां वाषि संग्रामे जच्ये दाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः ॥१३०॥ स्तोत्रेणानेन देवेशि स्तुत्वा देवीं सुरेश्वरीम् । सर्वकाममवामाति सर्वविद्यानिधिर्भवत् ॥ १३१ ॥ इति ते कथितं दिव्यं स्तोत्रं सारस्वतप्रदम् अस्मात्परतरं स्तोत्रं नास्ति तन्त्र महश्वीर ॥ १३२ एवं स्तुत्वा महादेवीं दग्डवत् प्रशिपत्य च त्र्यात्मानं च समर्प्याथ योनिमुद्रां प्रदर्शयेत् ॥ १३३ ॥ श्रथ वच्ये महेशानि ताराष्ट्रकमिमं परम् पठनाद्यस्य देवेशि शिवत्वं गतवान् (प्रियेश्चहम् ) ॥१३४॥ शतक (ताश्त्यः) प्रपठनाच्छत्रुनाशो भवेद् ध्रुवम् । <mark>त्रष्टाविंशतिपाठाच राजा च द</mark>ासतामियात् ॥ १३५ अष्टवारं प्रपठनात् सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् । स्तवं शृषु वरारोहे येन राजा भविष्यति ॥ १३६  $\Pi$ मातनीलसरस्वति प्रशामतां सोभाग्यसंपत्प्रदे प्रत्यालीढपदस्थित शिवहृदि स्मराननाम्भोरुह । फुल्लेन्दीवरलोचनत्रय्युते क(र्तृश्रीं) कपालोत्पले खड्गं चाद्धती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये ॥१३७॥ वाचामीश्वरि भक्ककल्पलतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरि गद्यप्राकृतपद्यजातिरँचन।सर्वार्थसिद्धिप्रदे ।

९ "महोत्पाते " स्त्र. पाठः । २ "सिद्धिप्रदे " इति पाटान्तरम् । ३ " जातरचना सर्वत्र " स्त्र. पाठः ।

नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारां निधे
् सोभाग्यामृतवर्षणेन कृपया सिश्च त्वमस्मादृशम् ।१३८।
खेर्वे गर्वसमूहपूरिततनो सर्पादिवशोज्वले

व्याघ्रत्वक्परिवीतसुन्दरकटीव्याधृतघरटाङ्किते । सद्यः कृत्तगलद्रजःपरिमिलन्सुराडद्वयीमूर्धज-

ग्रन्थिश्रेणिनृमुण्डदामलिलेते भीमे भयं नाशय ।१३६। मायानङ्गविकाररूपललना विन्द्वर्धचन्द्रात्मिके

हूं फट्कारमिय त्वमेव शरणं मन्नात्मिके मादृशः । मूर्तिस्ते जनि त्रिधामघटिता स्थूलातिस्रच्मा परा

वेदानां निह गोचरा कथमि प्राप्तां तु तामाश्रये ।१४०। त्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृतिना गच्छन्ति सायुज्यतां तस्य श्रीपरमेश्वरिविनयनब्रह्मादिसाम्यात्मनः ।

संसाराम्बाधमञ्जनेऽपदुतनृत् देवेन्द्रमुख्यान् सुरान्

मातस्त्रत्पदसेवने हि विमुखः किं मन्दधीः सेवते ।१४१। मातस्त्रत्पद्पङ्कजद्वयरजोमुद्रार्ङ्ककोटीरिशा-

स्ते देवा जयसंगरे विजयिनो निःशङ्कमङ्के गताः । देवोऽहं भुवने न मे सम इति स्पर्धा वहन्तः पर तत्तुल्यां नियतं यथासुंभिरमी नाशं व्रजन्ति स्वयम् ।१४२।

त्रत्रामस्मरणापलायनपरा द्रष्टुं च शक्ना न ते

भृतप्रतिपशाचरात्तमगणा यत्ताश्च नागाधिपाः । दैत्या दानवपुङ्गवाश्च खचरा व्याघादिका जन्तवा डाकिन्यः कुपितोऽन्तकश्च मनुजे मातः चणं भृतले । १४३।

१ "सर्वे" पाटः । २ "खीपरमेश्वरीं 'पाटः । ३ "खाँ यों " पाटः । ४ "ङ्ग" पाटः । ४ "ङ्ग" पाटः । ४ "ङ्ग" ।

इदं स्तोत्रं पठेद्यस्त स(ततं?धनं) लभते नरः तस्य शत्रुः च्यं याति महाप्रज्ञा च जायंत ॥ १२६ ॥ पीडायां वापि संग्रामे जप्ये दाने तथा भये । य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः ॥ १३०॥ स्तोत्रेगानेन देवेशि स्तुत्वा देवीं सुरेश्वरीम् । सर्वकाममवामाति सर्वविद्यानिधिर्भवत् ॥ १३१ ॥ इति ते कथितं दिव्यं स्तोत्रं सारस्यतप्रदम् । अस्मात्परतरं स्तोत्रं नास्ति तन्त्रे महेश्वरि ॥ १३२ ॥ एवं स्तुत्वा महादेवीं दराडवत् प्रशिपत्य च आत्मानं च समर्प्याथ योनिमुद्रां प्रदर्शयेत् ॥ १३३ ॥ श्रथ वच्ये महेशानि ताराष्टकिममं परम् पठनाद्यस्य देवेशि शिवत्वं गतवान् (प्रियेश्यहम् ) ॥१३४॥ शतक (ताश्त्यः) प्रपठनाच्छत्रनाशो भवेद ध्रुवम् । श्रष्टाविंशतिपाठाच राजा च दासतामियात ॥ १३५ <mark>ऋष्टवारं प्रपठनात् सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ।</mark> स्तवं शृष्ण वरारोहे येन राजा भविष्यति ॥ १३६ 11 मातनीलसरस्वति प्रशामतां सौभाग्यसंपत्प्रदे प्रत्यालीढपदस्थित शिवहृदि स्मराननाम्भोरुहे । फुल्लेन्दीवरलोचनत्रय्युते क(र्तृश्र्वी) कपालोत्पले खड्गं चाद्धती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये ॥१३७॥ वाचामीश्वरि भक्ककल्पलतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरि गद्यप्राकृतपद्यजातिरँचन।सर्वार्थिसिद्धिप्रदे 🕕

<sup>9 &</sup>quot;महोत्पाते" स्न. पाठः । २ "सिद्धिप्रदे" इति पाठान्तरम् । ३ "जातरचना सर्वत्र " स्न. पाठः ।

नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारां निधे
सोभाग्यामृतवर्षणेन कृपया सिश्च त्वमस्मादृशम् ।१३८।
सर्वे गर्वसमूहपूरिततना सर्पादिवशोज्वले
व्याव्यत्वक्परिवीतसुन्द्रकटीव्याधृत्वण्टाङ्किते ।
सद्यः कृत्तगलद्रजःपरिमिलन्मुण्डद्वयीमूर्थजग्रन्थिश्रेणिनृमुण्डदामलिलेते भीमे भयं नाश्य ।१३६।
मायानङ्गविकाररूपललना विन्द्वर्धचन्द्रात्मिके
इंफट्कारमिय त्वमेव शरणं मन्नात्मिके मादृशः ।

म्र्तिस्ते जनि त्रिधामघटिता स्थूलातिस्चमा परा वेदानां निह गोचरा कथमि प्राप्तां तु तामाश्रये ।१४०। त्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृतिनो गच्छन्ति सायुज्यतां तस्य श्रीपरमेश्वरित्रिनयनब्रह्मादिसाम्यात्मनः ।

संसाराम्बुधिमञ्जनेऽपद्धतन्त् देवेन्द्रमुख्यान् सुरान् मातस्वत्पदसंवने हि विमुख: किं मन्दधीः सेवते ।१४१। मातस्वत्पदपङ्कजद्वयरजोमुद्राङ्कोटीरिशा-

स्ते देवा जयसंगरे विजयिनो निःशङ्कमङ्के गताः । देवोऽहं भ्रवने न मे सम इति म्पर्धा वहन्तः परं तत्तुल्यां नियतं यथासुंभिरमी नाशं व्रजन्ति स्वयम् ।१४२। तन्नामस्मरणापलायनपरा द्रष्टुं च शक्का न ते

भृतप्रतिपशाचरात्तमगणा यत्ताश्च नागाधिपाः । दैत्या दानवपुङ्गवाश्च खचरा व्याघादिका जन्तवा डाकिन्यः कुपितोऽन्तकश्च मनुजे मातः चणं भृतले । १४३।

१ ''सर्वे '' पाटः । २ ''स्त्रीपरमेश्वरी ' पाटः । ३ ''स्त्रं यो '' पाटः । ४ ''ङ्क '' पाठः । ४ ''शुचिरवी '' पाठः ।

लच्मीः सिद्धिगणश्च वादकमुखस्तम्भस्तथा वारिणः स्तम्भश्रापि रणाङ्गने गजघटास्तंभस्तथा मोहनम् । मातस्त्वत्पदसेवया खलु नृणां सिध्यन्ति ते ते गुणाः कान्तिः कान्तमनोभवस्य भवति जुद्रोऽपि वाचस्पतिः ।१४४। ताराष्ट्रकमिदं पुँएयं भक्तिमान् यः पठेन्नरः । प्रातर्मध्याह्वकाले च सायाह्वे नियतः शुचिः ॥ १४५ ॥ लभते कवितां दिन्यां सर्वशास्त्रार्थविद्भवेत् लच्मीमनश्वरां प्राप्य भुक्तवा भागान् यथेप्सितान् ॥ १४६॥ कीर्तिं कान्तिं च नैरुज्यं सर्वेषां प्रियतां व्रजेत् । विख्या(तंशतिं) चापि लोकेषु प्राप्यान्ते मोचमाप्र्यात् ॥१४७॥ अनेन स्तवराजेन स्तुत्वा देवीं सरस्वतीम् इहैंव सर्वकामान् वै भुक्तवा मोत्तमवाप्रयात् ॥ १४८ ॥ अस्मात् परतरं नास्ति स्तवेषु सुरवन्दिते । कलौ तु सर्वयत्नेन सर्वं त्यक्वा स्तवं पठेत् ॥ १४६ ॥ अष्टाङ्गं प्राणिपत्यादों भवेत् साचात् सदाशिवः । पद्मां कराभ्यां जानुभ्याग्रुरसा शिरसा दृशा ॥ १५० ॥ मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः । त्रिकोगाकारिका चैत्र तारायाः परिकीर्तिता ।। १५१ ॥ एवं नतिं पुरस्कृत्य सुगनिंध लेपयेत् ततः । सुषुम्नामार्गकेर्णेव चमस्वेति हृदा नयेत् ॥ १५२ ॥ प्राणायामं पुनः कृत्वा स्वमात्मानं विभावयेत् । पुष्पग्रहरणमत्रं च शृखुष्वैकमनाः प्रिये ॥ १५३॥ वारभवं प्रथमं दद्यात्रिमील्यपदमन्तरम् । वासिन्ये च पदस्यान्ते नम उचार्य पूजयेत् ॥ १५४ ॥

<sup>ो &</sup>quot;वरिया. ख. पाठः । २ " रम्यं " ख. पाठः ।

चर्न्यलेद्यात्रपानादि ताम्यूलस्रिग्वलेपनम् ।

निर्माल्यभोजनं तुभ्यं ददामि श्रीशिवाज्ञया ॥ १५५ ॥

शिरोलयं ततः कृत्वा निर्माल्यं शिष्टमेव च ।

विप्राय द्यात्रेवेद्यं कुमारीभ्यस्तथैव च ।

किश्चित् स्वयं च स्वीकृत्य विहरेत् सर्वदा सुवि ॥१५६॥

ಪೊ**ಡ**್ಗಿ**ಕಾ**ಲ್ಲೆ

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (षोडशोपचारपूजास्तो-त्रादिनिरूपणं) द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

श्रथ

## तृतीयः परतः ।

श्रीदेच्युवाच ।
देवदेव महादेव श्रनाथानां दयाकर ।
दीचाविधिं महादेव कथयस्व समासतः ॥ १ ॥
श्रीभैरव उवाच ।
श्रुणु सुन्दिर सर्वेशि कथ्यमानं मयानघे ।
तया विना महादेवि ह्यधिकारो न कर्मणिं ॥ २ ॥
सर्वाश्रमेषु भूतेषु सर्वदेवेषु सुत्रते ।
दीचां विना महादेवि सर्वं तस्य वृथा भवेत् ॥ ३ ॥
तसात् सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीवितो भवेत् ।
दीचामूलं जंगत्सर्वं दीचामूलं परं तपः ॥ ४ ॥

४ 'जपं सर्वं ' सन् पाठः ।

दीचामु(लं?ला) परा सिद्धिस्तसाद् दीचां समाचरेत् । दीचाहीनो महादेवि रौरवं नरकं ब्रजेत् ॥ ५ ॥ **त्रदीचिता**द्यदि शुभे किश्चिदादाय भोजयेत् । वृथा पानं भवेत् सर्वं तसात् सर्वं विवर्जयेत् ॥ ६ ॥ अदीचितकुलासङ्गात् सिद्धिहानिः प्रजायते । अन्नं विष्टासमं तेषां तोयं मुत्रसमं स्मृतम् ॥ ७ ॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सद्गुरोदींचितो भवेत् । सद्गुरोराहितदीचः सर्वकर्माणि कारयेत् ॥ 🖛 ॥ गुरुं विना महादेवि वृथा दीचा च जायते । कल्पे दृष्टा तु मन्त्रं वै यो गृह्णाति नराधमः ॥ ६ 11 मन्वन्तरसहस्रेषु निष्कृ(तेशित)नेव जायते । गुरार्भुखान्महाविद्या सर्वेपापत्रणाशिनी ॥ १० ॥ सद्गुरुं त्वं महादेवि कथ्यमानं मया शृशु । विहिरिन्द्रियहर्ता च गुरुः सर्वत्र दुर्लभः ॥ ११ '। अन्तरिन्दियहर्ता च गुरुः सर्वत्र शोभनः । अनिन्टितवेशधारी कपटेन विनाकृतः ॥ १२ ॥ <del>श्राचारवान् महाविद्याराधनेषु च तत्परः ।</del> तत्कल्पाचारशक्तश्र गुरुरित्यभिधीयते ॥ १३ ॥ कोलज्ञानी महायोगी गुरुरेव च दैवतम् । कुलीनः सर्वमत्राणां दाता सर्वेषु सुन्दरि ॥ १४ 11 दीचा(भ्रश्प्र)भुः स एवात्मा नापरो वेदपारगः उत्पादकब्रह्मदात्रोगंरीयान् कौलनायकः ॥ १५ ॥ तस्मान्मन्येत सततं पितुरप्यधिको गुरुः । घ्यानैमूलं गुरार्भूतिः पूजामूलं गुरोः क्रिया ॥ १६ ॥

भ भर्म के पाठः ।

( मूलंमत्रं?मत्रमूलं ) गुरोर्वाक्यं तस्मादादौ गुरुं यजेत् । शिवोऽपि परविद्यानामुपदेष्टा न संशयः ॥ १७ ॥ वेष्णवस्तन्मतस्थानां सारः सौरविदां सताम् । गार्णपत्यम्तु देवेशि गर्णदीचाप्रवर्तकः ॥ १८ ॥ शैवः शाक्रम्तु सर्वत्र दीचास्वामी न संशयः । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कुलीनं गुरुमाश्रयेत् ॥ १६ ॥ एकद्वित्रिचतुष्पश्चवर्षाएयालोक्य योग्यताम् । योग्यं परीच्चयेच्छिष्यमन्यथा दुःखमाप्रुयात् ॥ २० वृद्धिश्राद्धं ततः कृत्वा त्राह्मणान् परितोष्य च । गृह्णीयाच तता दीचां नान्यथा फलमाश्रुयात् ॥ २१ चेत्रादीनां फलं ज्ञयं मलमासं विवर्जयेत् । विषुवेऽष्ययनद्वनद्वे संक्रान्त्यां मदनोत्सवे ॥ २२ ॥ दीचा कार्या प्रयत्नेन पवित्रे गुरुपर्विणि । पष्टी भाद्रपदं मासि (त्रये?इपे) कृष्णचतुर्दशी ॥ २३ ॥ कार्तिके नवमी शुक्का मार्गे शुक्कतृतीयिका । पापे च नवमी शुक्रा माघे वरचतुर्थिका ॥ २४ फाल्गुने नवमी शुक्रा चैत्रे कामत्रयोदशी । वशाखे चाचया शस्ता ज्येष्ठे दशहरा तिथिः ॥ २५ ॥ त्रापाढे पश्चमी शुक्का श्रावणे कृष्णपश्चमी एतानि द्वपर्वाणि तीर्थकोटिफलं लभेत् ॥ २६ H निन्दितेष्वपि कालेषु दीचोक्ता ग्रहणे शुभा । सूर्यग्रहणकालस्य समानो नास्ति भृतले ॥ २७ ॥ पञ्चाङ्गशुद्धे दिवसे शोभने शशितारयोः । गुरुशुक्रोद्ये चैव शस्यते मत्रसंस्क्रिया ॥ २८

स्थानं शृषु वरारोहे येन सिध्येन्न संशयः । गोष्टे शिवालये पुरुषे श्मशाने च नदीतटे ॥ २६ ॥ शून्यं च ग्रहणे पुरुषे गिरौ च सिद्धिलिप्सुकः जानीयाच्छोभनं कालं मन्त्रस्य ग्रहणं प्रति ॥ ३० ॥ रोहिणी श्रवणाद्री च धनिष्ठा चोत्तरात्रयम् । पुष्या शतमि(षा १ पक् ) चैव दीचान चत्र मुच्यते ॥ ३१ ॥ ऋमं प्रवत्ये विधिवत् पूजाहोमो विधाय च । विद्यां तां कथयेत् सम्यग् जीवकर्शे च तत्त्ववित् ॥ ३२ ॥ अज्ञात्वा कुल्लुकां देवीमनत्वा गुरुपादुकाम् । अद्त्वा द्विणां सम्यगकृत्वा कुलपूजनम् ॥ ३३ ॥ योऽस्मिस्तन्त्रे प्रवर्तेत न तं पीडयसे ध्रुवम् । इपे मासि विशेषेण धर्मकामार्थसिद्धये ॥ ३४ ॥ नात्र कालविचारादि नच नत्तत्रशोधनम् । अष्टोत्तरशतं होमं विल्वपत्रेण कारयेत् ॥ ३५ ॥ अष्टावष्टादश कुर्योदष्टाविंशतिमेव च । पायसं कृसरं दद्याद् गोधामांसमनुत्तमम् ॥ ३६ ॥ रम्भापुष्पं शालमत्स्यं जुहुयाच प्रयत्नतः । यवचीरं ततो दद्याच्छाल्यनं मधुना युतम् ॥ ३७॥ नारिकेलफलं दद्यात् खर्णाद्याभरणं तथा । गोभृहिरएयवस्राधैस्तोपयेद् गुरुमात्मनः ॥ ३८ ॥ दिश्राण च विशेषण दातन्येति महेश्वरि । गुरवे दिच्चणां दद्यात् प्रत्यज्ञाय शिवात्मने ॥ ३६ ॥ न चेत् संचारिणी शक्तिः कथमस्य भविष्यति सर्वस्वं दिच्यां दद्याद् धेनुं दद्यात् पयस्विनीम् ॥ ४० ॥

यदा ददाति संतुष्टः प्रसन्नवदना मनुम् । त्रासनं गुरवे द्याद्रक्वकम्बलसंयुतम् ॥ ४१ ॥ हाराद्याभरणं द्याद् गां च द्यात पयस्विनीम् । भूमि बृत्तिकरीं दद्यात पुत्रपात्रानु(पाश्या)यिनीम् ॥ ४२ ॥ गुरव द्विणां द्यात् सुवर्णं वाससा युतम् । गुरुसंतोषमात्रेण सिद्धिभेवति शाश्वती ॥ ४३ ॥ अन्यथा नेव सिद्धिः स्यादभिचाराय कल्पते । विष्रेभ्यो भोजनं दद्याद् बहुमानपुरःसरम् ॥ ४४ ॥ सुवासिनीं कुमारीं च भोजयेन्मिष्टभोजनैः । तस्य च्छायानुसारी स्यानिकटे त्रिदिनं वसेतु ॥ ४५ ॥ पश्चात् संचारिणी शक्निर्गुरुमेति न संशयः । गुरोः परतरं नास्ति त्रलोक्ये च विशेषतः ॥ ४६ ॥ गुरुणा परमेशानि देवतक्यं विभावयेत् । पहादेवो गुरुः साचाच्छीगुरुः सर्वदेवताः ॥ ४७ ॥ गुरोश्व संनिधाने तु नान्यदेवं प्रपूजयेत् । संनिधा च गुरुं चैव पूजयेत् परमेश्वीर ॥ ४= ॥ गुरुपुजाफलं देवि यथावत कथयामि ते । गुरुपुजाविधानं च कथयामि बरानने ॥ ४६ ॥ आदौ भद्रासनं दद्यात् पाद्यं द्यात्ततः परम् । अर्घ्यं दद्याद् विशेषेण तथा चाचमनीयकम् ॥ ५० ॥ धृपं च गुग्गुलं दद्याद् दीपं दद्यात् सुशोभनम् । चर्च्य चोष्यं तथा लेहां पेयं दद्यानमनोहरम् ॥ ५१ ॥ नानाविधं फलं दद्यान्नानारससमन्वितम्। भच्यं भोज्यं विशेषेण दद्याचैत वरानने ॥ ५२ ॥

पुष्पागामञ्जलि दयाचन्द्रनेन समन्वितम् ।
शय्यां द्यान्महेशानि विचित्रां सवमोहिनीम् ॥ ५३ ॥
खद्वां द्यान्महेशानि विचित्राम्बरधारिणीम् ।
पादसेवां गुरोः कुर्याद्तियत्नेन सुन्द्रि ॥ ५४ ॥
गुरुवद् गुरुपुत्रेषु गुरुवत् तत्सुतादिषु ।
गुरुपत्नीं विशेषेण पूजयेत् सर्वभोजनैः ॥ ५५ ॥
गुरुपत्नी च युवती नाभिवाद्या च पादयोः ।
पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषो विजानता ।
अत एव महेशानि न कुर्यात् पादसेवनम् ॥ ५६ ॥

इति श्रीवृहन्नीलतन्त्र भैरवभैरवीसंवादे (दीचाविधिनिरूपणं) तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥

> ऋथ चतुर्थः पटलः ।

अथ वच्ये महेशानि पुरश्वर्याविधि शिवे ।
अकृत्वा तु पुरश्वर्या मन्त्रं जपति नित्यशः ॥ १ ॥
कल्पकोटिजपनापि तस्य सिद्धिन जायते ।
जीवहीनो यथा देही(हः) सर्वकमेसु न चमः ॥ २ ॥
पुरश्वरणहीनोऽपि तथा मन्तः प्रकीर्तितः ।
जपहोमौ तपेणं चाभिपेको द्विजभोजनम् ॥ ३ ॥
पश्च कृत्यानि लोकेऽसिन् पुरश्वरणसुच्यते ।
यद्यत्संख्यं विहीयेत तत्संख्यादिगुणं जपः ॥ ४ ॥

कार्या देवि बरारोहे सर्वेषां च विधिः स्मृतः । तदन्ते महतीं पूजां कुर्यात् साधकसत्तमः ॥ ५ ॥ अपूर्वां च कुमारीं च भूपर्णः परितोषयेत् । मन्त्राणां कीलकं कुर्यानमन्त्राचनपुरस्क्रियाम् ॥ ६ ॥ ऋष्यादीनां महेशानि न्यासं कुर्यानमहेश्वरि । शृष् वच्यासि देवेशि कालीतत्रमनाः क्रमम् ॥ ७ ॥ विन्दः श्रोत्रं नाद् आस्यं ककारं हृदयं ततः । विह्नं नेत्रं कीलकं तु दीर्घाकारं प्रियंवदे ॥ = ॥ तारकं तारिगीतचे हृद्यं विद्धि पावति । हकारं विद्धि सर्वत्र शक्तिपचे सुरेश्वरि । १ ।। एवं कृत्वा हविष्याशी जपेल्लचमनन्यधीः । ततः प्रयोगं सर्वेषां वश्यादीनां च कारयेत् ॥ १० ॥ स्वेन्छाचारपरो मुत्री पुरश्वरणासिद्धये । रहस्यमालामाधाय लच्चमेकं सदा जपेत् ॥ ११ ॥ एवं कृते महेशानि सिद्धमन्त्रो भविष्यति । लभते श्रीमतीं वाणीं मन्त्रस्य लच्चजापतः ॥ १२ ॥ भावानवहितानां च चुद्राणां चुद्रचेतसाम् । चतुर्गुगो जपः प्रोक्तः सिद्धये नान्यथा भवेत् ॥ १३ ॥ महाचीनक्रमाशक्ता ब्राह्मणा अपि मोहन । चतुर्गुणविधानेन कुर्वन्ति जपमुत्तमम् ॥ १४ ॥ जडो वा यदि मुकः स्याद् भावनावशतत्वरः । रहस्यमार्गे निरताः सर्वे वर्णा द्विजातयः ॥ तदनुष्ठानविरताः सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् । विशेषतः ऋतियुगे मत्प्रसादाद् भविष्यति ॥ १६ ॥

अस्मान परतरा नास्ति मिद्धिमन्त्रा गराश्विरि । नक्तंभोजी हिवष्यात्री जपेद् विद्यां दिवा शुचिः ॥ १७। तत्कृत्वा सिद्धिमामोति जपेच मनसा स्थिरम् । भूमी शयीत तत्काले त्यजेच युवती दिवा ॥ १८ ॥ प्रातर्जपं प्रकृषीत मुखं शुद्ध्यति तन्परम् । हविष्याचे च संभुज्य ब्रह्मपुष्पं हुनेद्थ ॥ १६ ॥ जपकाले महेशानि भार्या यत्नेन वर्जयेत् । विष्णुकल्पं वर्जयेत तु तुंलसीं च विवर्जयेत् ॥ २० ॥ वज्येन्मालर्तापुष्पमन्यदेवप्रपूजनम् । हम्तप्रचालनं शौचमाचारं भक्तिमांश्वरेत् ॥ २१ ॥ <mark>देवीनां च तथा पुष्पं पृथ</mark>क्षात्रे नियोजयेत् । एकीभावं हि कर्तव्यं यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।। २२ 🕕 नवद्यादि फलँस्तोयैजीनीयादेव एकभाक । हविनानाविधेर्गन्धेः पायसैर्मीदकादिभिः ॥ २३ ॥ एवं क्रमेण भुर्ज्ञात द्धि चीरं तथैव च । मालानां च महंशानि नियमं शृषु भरवि ॥ २४ ॥ अकस्मादीहिता मिद्धिमेहाशङ्खाय्यमालया । पञ्चाशन्मिण्भिर्माला निर्मिता सर्वकामदा ॥ २५ ॥ युद्धे मृतस्य देवेशि चाएडालस्यास्थिकेन च । मस्तकस्य विशेषेण महाशङ्खः प्रकीर्तितः ॥ २६ ॥ श्रनया मालया देवि तारामन्त्रः प्रसिद्ध्यति । त्रत्संस्कारं वरारोहे शृणुर्ध्वकमनाः प्रिये ॥ २७ ॥ स्त्रंग प्रथिता माला विष्ठस्त्रीस्त्रनिर्मिता । पद्रसूत्रैः कृता माला जगद्वश्याय कल्पते ॥ २८ ॥

स्त्रणस्त्रकृता माला साचाईश्रवणो भवेत् । मुखे मुखं तु संयोज्य पुच्छे पुच्छं नियोजयेत् ॥ २६ ॥ गोपुच्छसदृशी माला यदा सर्पाकृतिभवेत् । मातुकावर्णसंमिश्रेग्रेनिथ कुर्याद् विधानतः ॥ ३० ॥ तत्मजातीयमेकाचं मेरुत्वेन प्रकल्पयेत । एवं क्रमेण ग्रथिता माला सर्वत्र शोभना ॥ ३४ ॥ एवं मा प्रथिता माला मचिसिद्विप्रदायिनी । एकैकं मिणमादाय ब्रह्मग्रन्थि विनिर्दिशेत ॥ ३२ ॥ अनुलोमविलोमेन मातृकान्तर्गतं जवेत् । तेन सर्वगुणापेता जायते सिद्धिभागिति ॥ ३३ ॥ कुल्लुकां च ततो नत्वा मालापूजां विधाय च । मृह्यीयाद् द्विगोनाथ नच वामेन संस्पृशेत् ॥ ३४ ॥ नाभितश्र शिरोदेशे कुल्लुकां परिकल्पयेत् । पद्ममूत्रकता माला देव्याः त्रीतिकरी सदा ॥ ३५ ॥ अभावे चापि शङ्ग्वस्य स्फाटिक्या मालया जपेत । मालाविशेषं देवेशि भैरवि प्राणवल्लभे ॥ ३६ ॥ यया जप्तन देवेशि मिद्धो भवति तत्त्वणात । अनया सद्शी विद्या त्रैलोक्ये नास्ति सुन्दरि ॥ ३७ ॥ कृपया परमेशानि तव स्नेहात् प्रकाश्यते । परमं शृखु चार्वङ्गि शृखु पार्वति तत्त्वतः ॥ ३८ ॥ येन विज्ञानमात्रेण मन्त्राः सिध्यन्ति तत्त्रणात् । त्रमुलोमविलामेन मन्त्रमा(न्तविर्भे ? त्रार्गाभे )दतः ॥ ३६ ॥ मन्त्रेणान्तरितान वर्णान् वर्णेनान्तरितं मनुम् । कुर्यान्मन्त्रमयीं मालां सर्वमन्त्रप्रदीपनीम् ॥ ४० ॥

चरमार्गं मेरुरूपं न लङ्घयेच सर्वदा । एतत्परं रहस्यं च मयोक्तं ते यशस्त्रिन ॥ ४१ ॥ त्वया गुप्ततरं कार्यं नाख्येयं यस्य कस्यचित । शुभे काले शुभे लग्ने शुभर्चे च शुभे तिथी ॥ ४२ । प्रतिष्ठां कारयदिद्ध।न स्वयं वा गुरुणापि वा ! अश्वत्थपत्रनवकं पद्माकारेख पातयेत् ॥ ४३ ॥ तत्र मंस्थापयनमञ्जा मातृकामत्रमुचरेत् । बह्विं संस्कृत्य देवेशि हुनेत् सुरगणार्चिते ॥ ४४ ॥ हुतशेषं प्रतिदृतौ प्रद्याद् देवताधिया । तत्र देवीं समभ्यर्ज्य ग्रह्णेऽपि च पूज्येत् ॥ ४५ ॥ अनुलोमविलोमेन मातृकार्णेन मन्त्रयेत्। मेरुं प्रेतेन संमन्त्र्य तां नयेद् देवतात्मताम् ॥ ४६ ॥ एवं मर्वगुणोपेता जायते सर्वसिद्धये । स्मृतिसूत्रं वीतिहोत्रमावृत्तित्रितयं ततः ॥ ४७ ॥ दिवानिशाकरो प्रोक्तो तस्मात्तेजस्वयी शुभा । गाप्तव्या ह्यनिशं स्त्रे जपमालेप्सिताप्त्रये ॥ ४= ॥ मात्मेयप्रमाणेन विन्दुनादकलात्मिकाम् । उचरेदनुसंस्कृत्य कुण्डलीयोगतः प्रिये ॥ ४६ ॥ तेन विद्या लभेत् मिद्धि नात्र कार्या विचारणा । कएठदेशे स्थिता मन्त्राः केवला वर्णरूपिणः ॥ ५० ॥ सांषुम्णाध्वन्युचरिताः प्रभुत्वं प्राभुवन्ति हि । इंदुरया च सजा यस्तु कुरुते जपग्रुत्तमम् ॥ ५१ ॥ अपमृत्युकलिभ्यां च मुच्यते नात्र संशयः । अथ वच्ये महेशानि अजुलीनां च निर्णयम् ॥ ५२॥

पर्वेड यमनामायाः परिवर्तन व कमात । पवत्रयं मध्यमायास्तजन्येकं समाचरेत् ॥ ५३ ॥ शक्तिमाला ममाख्याता सबमन्त्रप्रदीपनी । व्यग्रचित्तेन यज्जप्तं यज्जप्तं मरुलङ्गने ॥ ५८ ॥ तन्सर्व निष्फलं याति इत्याहुः परमेश्वरि । पवद्वयं हि तजन्या मेरुं तद्विद्धि पार्वति ॥ ५५ ॥ सिद्धयं साधको जप्यान्मेरु नत्व। पुनः पुनः । तर्जन्यग्रं तथा मध्यं यो जपेत सोऽपि पापकृत् ॥ ५६ ॥ नित्यं जपं कर कुर्याचतु काम्यं कदाचन । कुल्लुकां च ततो नत्वा मालापूजां विधाय च ॥ ५७ ॥ श्रीगु[रु?रो]श्रर[णं?णो]ध्यात्वा मालाया मत्रमुचरेत् । कुल्लुकां च न जानाति महामत्रं जपेत्ररः ॥ ५८ ॥ पञ्चत्वं जायते तस्य ऋथवा वातुलो भवेत् । तारिणीचिण्डिकायाथ मचः कुल्लुकवर्जितः ॥ ५६ ॥ मतिमान् यो द्विजातीनां नोपादेयः कथश्चन । कुल्लुकां शिरसि धृत्वा सर्वयज्ञफलं लभेतु ॥ ६० ॥ नान्यो विचारः सर्वेत्र विरूपात्तस्य संमतः । कुल्लुके वर्जिते पुंसां यद्यनापिस्थितिभवेत् ॥ ६१ ॥ मम पूजा सदा व्यर्था मम यज्ञस्तथैव च । तारामन्त्रस्य जानीयात त्र्यत्तरं मन्त्रम्रत्तमम् ॥ ६२ ॥ न जानाति च यो मृढः कुल्लुकां तारिगीं जपेत् । यावजीवं महेशानि न सिद्ध्यति कदाचन ॥ ६३ ॥ महामन्त्रं परित्यज्य पूजयेद्यस्तु तारिगाीम् । पञ्चन्वं जायते तस्य अथवा वातुलो भवेत् ॥ ६४ ॥

१ मूढकालकः ख णठः।

चरमार्श मेरुरूपं न लङ्घयेच सर्वदा । एतत्परं रहस्यं च मयोक्तं ते यशस्त्रिन ॥ ४१ ॥ त्वया गुप्ततरं कार्यं नाख्येयं यस्य कस्यचित् । शुभे काले शुभे लग्ने शुभर्चे च शुभे तिथी ॥ ४२ । प्रतिष्ठां कारयेदिद्वान स्वयं वा गुरुणापि वा । अध्वत्थपत्रनवकं पद्माकारेख पातयेत् ॥ ४३ ॥ तत्र मंस्थापयेनमत्री मातुकामत्रमुचरेत । बह्धिं संस्कृत्य देवेशि हुनेत् सुरगणार्चिते ॥ ४४ ॥ हुतशेषं प्रतिदृतां प्रद्याद् देवताधिया । तत्र देवीं समभ्यन्ये ग्रह्णेऽपि च पूजयेत् ॥ ४५ ॥ अनुलोमविलोमेन मात्रुकार्यीन मन्त्रयेत । मेरुं प्रेतेन संमन्त्र्य तां नयेद् देवतात्मताम् ॥ ४६ ॥ एवं मर्वगुणोपेता जायते सर्वसिद्धये । स्मृतिसूत्रं वीतिहोत्रमावृत्तित्रितयं ततः ॥ ४७ ॥ दिवानिशाकरौ प्रोक्षी तस्मात्तेजस्वयी शुभा । गाप्तव्या ह्यनिशं सूत्रे जपमाले प्सिताप्त्रये ॥ ४= ॥ मात्रमेयप्रमाणेन विन्द्रनादकलात्मिकाम् । उचरेद नुसंस्कृत्य कुएडलीयोगतः प्रिये ॥ ४६ ॥ तेन विद्या लभेत मिद्धि नात्र कार्या विचारणा । कराठदेशे स्थिता मन्त्राः केवला वर्णक्रिपिगाः ॥ ५० ॥ सांषुम्णाध्वन्युचरिताः प्रभुत्वं प्राभुवन्ति हि । ईदुश्या च सजा यस्तु कुरुते जपमुत्तमम् ॥ ५१ ॥ अपमृत्युकलिभ्यां च मुच्यते नात्र संशयः । अथ वच्यं महेशानि अक्रुलीनां च निर्णयम् ॥ ५२॥

पर्वेडथमनामायाः परिवर्तेन व ऋमात् । पर्वत्रयं मध्यमायास्तजन्येकं समाचरत् ॥ ५३ ॥ शक्तिमाला समाख्याता सवमत्रप्रदीपनी । व्यग्रनित्तेन यज्जप्तं यज्जप्तं मरुलङ्कने ॥ ५८ ॥ तन्सर्व निष्फलं याति इत्याहुः परमेश्वीर । पर्वद्वयं हि तर्जन्या मेरुं तद्विद्धि पार्वति ॥ ५५ ॥ सिद्धयं साधको जप्यान्मेरु नत्व। पुनः पुनः । तजन्यग्रं तथा मध्यं यो जपेत सोऽपि पापकृत् ॥ ५६ ॥ नित्यं जपं करं कुर्याचतु काम्यं कदाचन । कुल्लुकां च ततो नत्वा मालापूजां विधाय च ॥ ५७ ॥ श्रीगु[रु?रो]श्वर[णं?णो]ध्यात्वा मालाया मत्रमुचरेत् । कुल्लुकां च न जानाति महामन्नं जपेन्नरः ॥ ५८ ॥ पञ्चत्वं जायते तस्य ऋथवा वातुलो भवेते । तारिणीचिरिडकायाथ मन्त्रः क्रल्लुकवर्जितः ॥ ५६॥ मतिमान यो द्विजातीनां नोपादेयः कथश्चन । कुल्लुकां शिरसि धृत्वा सर्वयज्ञफलं लभेत् ॥ ६० ॥ नान्यो विचारः सर्वत्र विरूपाचस्य संमतः । कुल्लुके वर्जिते पुंसां यद्यनापिस्थितिर्भवेत् ।। ६१ ॥ मम पूजा सदा व्यर्था मम यज्ञस्तर्थेव च । तारामत्रस्य जानीयात् ज्यत्तरं मत्रमुत्तमम् ॥ ६२ ॥ न जानाति च यो मृढः कुल्लुकां तारिणीं जपेत् । यावजीवं महेशानि न सिद्ध्यति कदाचन ॥ ६३ ॥ महामन्त्रं परित्यज्य पूजयेद्यस्तु तारिगाीम् । पञ्चन्वं जायते तस्य अथवा वातुलो भवेत् ॥ ६४ ॥

१ 'मूढकालकः ख णठः।

कुल्लुका नाम सा देवी अनुभावस्वरूपिणा । सवामकत्रिंहस्ता च चतुर्बाहुसमन्विता ॥ ६५ ॥ नीलोत्पलवपुः श्यामा सर्वोलङ्कारभृषिता । लिखेत् तत् व्यचरं मत्रं हरिद्राचन्दनेन वा ॥ ६६ ॥ यावजीवं तु मन्नार्णं शिखायां धारयेत् मदा । महतीविद्यया प्राप्तं जपेनमत्रं त्रिलचकम् ॥ ६७ ॥ लचमेकं जपेद्विद्यां हविष्याशी जितेन्द्रियः । उ(च्छ?च)स्थानेषु देवेशि तदासनस्य संस्थितिः ॥ ६८ ॥ पूर्वीक्रं पूजनं कृत्वा विप्राराधनतत्परः । अनन्तरं दंशांशेन क्रमाद्धामादिकं चरेत् ॥ ६६ ॥ जपान्ते प्रत्यहं मन्त्री होमयेत तद्दशांशतः । तपेणं चाभिषेकं च तत्तद्दशांशतो मनोः ॥ ७० ॥ प्रत्यहं भोजयेद् विप्रान् न्यूनाधिक्यप्रशान्तये । अर्थवं सर्वसंपूर्णं होमादिकमथा चरेत् ॥ ७१ ॥ रात्रो बलिः सम(दाय?प्येस्तु)सर्वसिद्धिमभीष्सुभिः ।` विना दीपकमत्रेण अग्रे शृत्यं न चार्चयेत् ॥ ७२ ॥ विजानया महादेवि विना रुधिरवेदनैः । त्रिवर्णमय्या दीपन्या मन्त्रिणी सा च कथ्यते ॥ ७३ ॥ मत्रार्थं मत्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेति यः । शतकोटिजपेनापि कथं सिद्धिर्वरानने ॥ ७४ ॥ गुप्तजीवाश्र ये मन्त्रा न दास्यन्ति फलं प्रिय । मन्त्राश्चेतन्यसहिताः सर्वसिद्धिकराः सदा ॥ ७५ ॥ मन्त्रीचारे कृते यादृक् स्वरूपप्रथ(मं १नं)भवत् । शतं सहस्रे लचे वा कोटिजापे न तत्फलम् ॥ ७६ ॥

हद्ये ग्रन्थिमेद्य सर्वावयवमेदनम् । त्रानन्दाश्रुणि पुलको देहावेशः कुलेश्वरि ॥ ७७ ॥ गद्भदोक्तिश्र पहसा जायते नात्र संशयः । सकृद्चारिते चैवं मन्त्रे चैतन्यसंयुते ॥ ७८ ॥ दृश्यते च महादेवि पारंपर्यं तद्वच्यते । एवं जपं यथा कृत्वा दशांशमिसतोत्पलैः ॥ ७६ ॥ अ। ज्याक्रेर्जुह्यान्मन्त्री तद्दशांशेन तर्पणम् । कालागुरुद्रवोपेतैर्विमलैर्गन्धवारिभिः ॥ ८० ॥ तर्प(यत्) तां परां देवी तत्रकारिमहोच्यते । जले चावाह्य विधिवत पाद्याद्येरुदकात्मकैः । =१॥ संपूज्य विधिवद देवीं परिवासन सकृत्मकृत । संतर्प्य विधिवद्धत्त्या दशांशं तर्पयेत ततः ॥ =२ ॥ पुनरकेकं संतर्ष्य परिवारांस्तथा पुनः वारिखीमभिषिश्चामि नमो मुर्झि विनिःचिपेत् ॥ ८३ ॥ अभिषेकोऽयमाख्यातः सर्वेपापनिकृन्तनः । अभिषेकदशांशेन साधकानां च भोजनम् ॥ ८४ ॥ सुवासिनीं कुमारीं च भोजयेत् तदनन्तरम् । चीरखण्डाज्यभोज्येश्व मत्रसिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् ॥ ८४ ॥ गुरवं दिचणां दद्याद् बहुमानपुरःसरम् । होमतपेणयोः स्वाहा न्यासपूजनयोनेमः ॥ ८६ ॥ मन्त्रान्ते नाम चोचार्य तर्पयामि ततः परम् । स्वाहान्ते तर्पणं त्रेवमभिषेकं शृख्यष्व मे ॥ ८७ ॥ मन्त्रान्ते नाम चोचार्य सिश्वामीति पदं ततः। तद्दशांशं ब्राह्मणान्धं भोजनं च समाचरेत् ॥ ८८ ॥ इत्येवं सिद्धमन्नः मन् सर्वान् कामांश्र साध्येत् ।
विल्वपत्रं महेशानि दशांशं जुहुयात् ततः ॥ ८६ ॥
श्रथ चैनं तिलाज्येन होमयद्वाथ सुन्दरि ।
सर्वस्वं गुरवे दद्यात् तदर्धं वा तदर्धतः ॥ ६० ॥
श्रज्ञात्वा कुल्लुकां देवीमजावा गुरुपादुकाम् ।
न दत्त्वा दिविणां सम्यगकृत्वा चक्रपूजनम् ॥ ६१ ॥
योऽसिंस्तन्त्रे प्रवर्तेत तत्स्वं पीडयते ध्रवम् ।

श्रीदृथ्युवाच ।

किथितं परमेशान परदारिवधा मिथि ।
न पापं जायत सुभ्र परदारिवधा मिथि । ६२ ।
परस्य दारान् संस्पृश्य जण्यते यदि साधकैः ।
तदैव महती सिद्धिनीत्र कार्या विचारणा ॥ ६३ ॥
कालीकल्पप्रकाशे च कथितं यन्महेश्वर ।
अत्रैव सम्यगाख्यानं कुरुष्व हृदयप्रिय ॥ ६४ ॥
श्रीभैरव उवाच ।

शृषु देत्रि महाभागे त्रापदुद्धारकारिणि ।

श्रकथ्यं यन्महादेति तब स्नेहात् प्रकाश्यते ॥ ६५ ॥

परदारिवधौ वेदनिन्दावादः प्रवर्तते ।

तासां सङ्गान्महशानि तामिस्नं नरकं भवेत् ॥ ६६ ॥

वेदार्थिमिति विज्ञाय कथं कुर्याच साधकः ।

परदारान् नैव गच्छेद्, गच्छञ्जपेचेति वेदः ॥ ६७ ॥

श्रुतिद्वयविरोधिल।द्वच्छेरन् परयोपितः ।

तसाच्छृणु वरारे।हे वेदार्थं कथयामि ते ॥ ६८ ॥

श्रीदेच्युवाच ।

को वेदः कृत आयाति को वा तस्य प्रकाशकः । कः कर्ता तस्य वेदस्य तत्सर्व कथयस्व मे ॥ ६६ ॥ श्रीमैरव उवाच । एको वेदश्रतुर्धाभृद् यजुःसाम-ऋगादयः । वेदो ब्रह्मेति साचाई जानेऽहं नगनिन्दिनि ॥ १०० ॥ स्वयं प्रवर्तते वेद्स्तत्कर्ता नास्ति सुन्दरि । स्वयंभुरीशो भगवान वेदो गीतस्त(यार्था)पुरा ॥ १०१ ॥ शिवाद्या ऋषिपर्यन्ताः स्मर्तारोऽस्य न कारकाः । प्रकाशका भवन्त्येते कृष्णाद्यास्त्रिदिवौकसः ॥ १०२ ॥ वैदिकप्रतिपाद्यश्च अर्थी धर्मः प्रकीर्तितः । विपरीतं महेशानि अधर्मी भवति प्रिये ॥ १०३ ॥ परदारागमं वदे तन्निषदं सुरेश्वरि । यद्भि वैधेतरं देवि तन्निषिद्धं महेश्वरि ॥ १०४ ॥ . परिस्त्रयं महेशानि मनसा भावयञ्जपेत् । तदेव सर्वसिद्धिः स्यात्रात्र कार्या विचारणा ॥ १०४ ॥ इति सिद्धान्तविद्धिश्च ज्ञेयं तत्रोपदेशिकम् । महाचीनद्रमलतावेष्टनेन च यत्फलम् ॥ १०६ ॥ तत्फलं नास्ति देवेशि त्रैलोक्ये सुरवन्दिते । ्यस्मिन् मन्त्रे य त्राचारस्तत्र धर्मस्तु तादृशः ॥ १०७ ॥ कतार्थस्तेन जायेत स्वर्गी वा मोच एव च । भ्रान्तिरंत्र न कर्तव्या सिद्धिर्भवति निश्चितम् ॥ १०८ ॥ तस्मादनेन देवेशि पापं नास्ति महेश्वरि । तस्मात् कुर्यात् साधकेन्द्रः परदारागमं शुभे ॥ १०६ ॥ श्रथान्यत् संप्रवच्यामि मन्नसिद्धेश्र लच्चणम् । मातृकापुटितं कृत्वा स्वमत्रं प्रजपेत सुधीः ॥ ११० ॥

क्रमोत्क्रमाच्छतावृत्त्या तदन्ते केवलं मनुम् ।
एवं तु प्रत्यहं जप्याद् यावल्लचं समाप्यते ॥ १११ ॥
निश्चितं मन्त्रसिद्धिः स्यादित्युक्तं तन्त्रवेदिभिः ।
पुरश्चर्याशतेनापि प्रयोगविधिना तथा ॥ ११२ ॥
कल्पकोटिजपेनापि पूजायाः शतकेन च ।
न सिद्धिजीयते सुभु!यदि भावो न जायते ॥ ११३ ॥

इति श्रीवृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (-पुरश्चर्याविधिनिरूपणं) चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥

अथ

पश्चमः पटलः ।



श्रीभैरव उवाच ।
नित्यार्चनरतो मन्नी कुर्यान्नैमित्तिकार्चनम् ।
नेमित्तिकार्चने सिद्धिः कुर्यात् काम्यमखिएडतम् ॥ १ ॥
मासार्धमथवा मासं द्विगुणं त्रिगुणं तथा ।
यावत्फलाप्तिभागे योगी तावदेवं समाचरेत् ॥ २ ॥
नैमित्तिके च काम्य च फलाप्तिभएडलावधिः ।
नचेतु द्विगुणीकृत्य यथा स्यात् फलभाक सुधीः ॥ ३ ॥
मष्टम्यां च चतुर्दश्यां पूजयेच प्रयत्ततः ।
यद्यत् प्रार्थयते मन्नी तत्तदामोति नित्यशः ॥ ४ ॥

<sup>1 &#</sup>x27; प्रवान सं पाठः ।

लभते मञ्जुलां वाणीमष्टम्यां च ततो जपेत् । मध्याह्नसमये देव्याः पूजनं सिद्धिदायकम् ॥ ५ ॥ प्रातःकाले महादेवि पूजा काया विधानतः । मायाह्वे च महादेवि पूजा च शस्यतं बुधैः ॥ ६ ॥ अप्टम्यां पूजनं देव्याः सर्वकामफलप्रदम् । रमभापुष्पं बीजपूरं सुगन्धिपरिमिश्रितम् ॥ ७ । मिश्रीकृत्य विलं दद्यादष्टम्यां च विशेषतः । स्वर्णमालां महादेव्ये दद्याद् गन्धेविशेषतः ॥ 🖛 ॥ फलं चीरं तथा दद्यादिधकं शर्करान्वितम् । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन संपत्त्ये पूजयेच्छिताम् ॥ ६ ॥ सूच्मतराडुलसिद्धार्थान् देव्ये दद्यात् प्रयत्नतः । त्रप्रम्यां च चतुर्दश्यां पूजयेच यथाविधि ॥ १० ॥ त्राज्ञासिद्धिमवामोति ज(वा?पा)पुष्पं च वर्वराम् । चन्दनं चार्ककुसुमं दद्यात् श्वेतापराजिताम् ॥ ११ ॥ ऋर्घं दद्यादिशेषेण नित्यपूजा(च<sup>9</sup>सु) सर्वदा । ब्रष्टोत्तरशतं जप्यं यावजीवितसंख्यया ॥ १२ ॥ यस्तु संपूजयेद् दुर्गा महाष्टम्यां प्रयन्नतः । स त्रिजनमार्जितं पापं तत्च्यादेव नाशयेत् ॥ १३ ॥ ये जपन्ति महामायां ज्ञाला तत्त्वेन भैरवम् । मधुना पायसं चैव चीरमाज्यं च शर्कराम् ॥ १४ ॥ वर्लि दद्याच गोधां वे चासवं च प्रशस्यते। अत्रासवमवश्यं च ब्राह्मणस्तु विशेषनः ॥ १५ ॥ त्रासवं च महेशानि शृखुष्वैकमनाः प्रिये ।

श्रीभैरव्युवाच ।

भगवन् सर्वधर्मन्न सर्वशास्त्रागमादिष्ठ ।
केन रूपेण देवेश दद्याद् विश्रोऽथ चासवम् ॥ १६ ॥
विशेषं कथयस्वाग्रे सारात् सारतरं यतः ।
केतवं च परित्यज्य यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ १७ ॥
केन पेममासवं च केनापेयं वदस्व मे ॥
अपेयं तन्महानाहो पेयं वा तद्वदस्व मे ॥ १८ ॥
यसान्मे परमेशान द्रीभवति संश(वश्यः) ।
कोटीनां तिसृणां देवि तत्राणां सारम्रत्तमम् ॥ १६ ॥
तसादत्र प्रकथ्यं ते सत्यं सुरगणार्चित ।

श्रीभैरव उवाच ।

शृणु देवि महाभागे सर्वशास्त्रार्थगामिनि । विज्ञासितं परं तत्त्वं तन्मे निगदितं शृणु ॥ २० ॥

"मद्यमदेयमपेयमिनप्रीद्धं चेति, जपे देयं चेति।"

सुरा वै मलं सच्चानां पाष्मा तु मलग्रुच्यते ।

तसाद् ब्रह्मसराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ २१ ॥

श्रम्यां शृष्णु वरारोहे सुरां सुरगणार्चिताम् ।

गौडी पैष्टी तथा माध्वी विश्लेया त्रिविधा सुरा ॥ २२ ॥

पातव्या हि महाभागे नतु कैश्चित् द्विजोत्तमैः ।

पनसं द्राचमाधृकं खार्जूरं तालमैचवम् ॥ २३ ॥

माचिकं तालमा(ध्विश्वी)कं मैरेयं नारिकेलजम् ।

समान्येव विजानीयान्मद्या(केशन्ये)कादशव तु ॥ २४ ॥

सुरापानविधौ देवि निन्दा केषां च संमता ।

विशेषं शृष्णु देवेशि तव स्नेहात् प्रकारयते ॥ २४ ॥

तिनिषद्ध। महादेवि या च वैधेतरा भवेत । श्रमन्त्रितसुरापाने प्रायश्रि(तो?त्तं) विधीयते ॥ २६ ॥ शृख देवि महाभागे पुरावृत्तं मनोहरम् । शुक्रो दैत्यगुरुः पू(र्वे १र्व) सिद्ध्यर्थं कृतवाञ्जपम् ॥ २७ ॥ कल्पंकोटिजपेनापि नासिद्ध्यत कदाचन । पीलासवं महादेवि प्रत्यहं जपतत्परः ॥ २८ ॥ चित्तोन्मादं तदा तस्य जातं परमकौतकम् । जपभ्रष्टोऽभवत्तत्र सस्मार वनितां शुभाम् ॥ २६ ॥ तथोर्वशी च स्वर्वेश्या तत्र गत्वा मनोरमम् । वाक्यं सर्वरसस्वादु कथायित्वा सुशोभने! ॥ ३० ॥ शक्रेण साध देवेशि रमयामास चोर्वशी । शकोत्पत्तिश्र जायेत ज्ञानं य(ज)ज्ञे ततः परम् ॥ ३१ ॥ तत्त्वं ज्ञाला ततः शुक्रः शशापासवमुत्तमम् । तेन शापेन देवेशि शप्तं चासवग्रुत्तमम् ॥ ३२ ॥ ततः प्र(भृशम् ति तद् देवि सिद्धये नच जायते । एवं क्रमेण देवेशि शतवर्षं गतं प्रियं ॥ ३३ ॥ ततः सा च भगवती काली कालस्वरूपिणी। उवाच सादरं वाक्यं काली दैत्यगुरुं प्रति ॥ ३४ ॥ शृखु वत्स महद्वाक्यं सावधा(ना नो) ऽवधारय । कथं शप्तं महाभाग चासवं देवदुर्लभम् ॥ ३५ ॥ श्रीशुक्र उवाच ।

सर्वेशे सर्वभूतेशे सर्वभृतसमादृते । ब्रह्मेशविष्णुनिमते प्रणमामि सदा शिवे ॥ ३६ ॥ ब्रह्मविष्णुशिवानां च प्रस्ते करुणामि । जडानां ज्ञानदे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥ ३७ ॥ तारिणी लं महादेवि चात्र पूर्णा युगागम । अस्माकं ज्ञानदात्री च विष्णुमातर्नमोऽस्तु ते ॥ ३८ ॥ सं थीस्त्रं (हि?चैव)सावित्री सती च लं सुरेश्वरि । आदे भवादं सर्वेशे विश्वमातर्नमोऽम्तु ते ॥ ३६ ॥ शिव शिवारिमकं योरे सर्वविद्यानिध शुभे । प्रसन्ता भव सर्वज्ञ सर्वमन्त्रप्रकाशने ॥ ४० ॥ प्रसीद देवि चास्माकं सर्वभृतदयामयि । इति स्तवेन संस्तुष्टां महाकालीं करालिनीम् ॥ ४१ ॥ दर्खवत प्रशिपत्यादी पुनराह गरीयमीम् । आसर्व च मया शप्तं कारणं शृषु भैरवि ॥ ४२ ॥ पीलासवं महादेवि न सिद्धिजीयते मम । तस्माच्छप्तं महशानि सर्वं निगदिनं शुणु ॥ ४३ ॥ उवाच सा महासाध्वी काली कालस्वरूपिशा। प्रइसन्तीव सा देवी शुक्रं दैत्यगुरुं प्रति ॥ ४४ ॥ अमिन्नता सुरा वि(योश्य!)पीता परमदुर्लभा । तेनैव हेतुना सिद्धिन जाता तव सुन्दर ॥ ४५ ॥ अमित्रतसरापाने प्रायिश्वतं विधीयते । आयसे भाजने भद्र स्वर्णे रूप्ये तथैव च ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणा वेदवांश्वव पिबेच वारुणी श्रभाम । तप्तां सुरां पिवेचेव नान्यथा सिद्धिमान्नयात ॥ ४७ ॥ इति ते कथितं दिव्यं सारवृत्तान्तमुत्तमम् । अपेया सा निषिद्धा सानाघेया चेति च कमात् ॥ ४८ ॥ अनिप्राद्या च सा देवि या वै वैधेतरा भवेत् । तस्माजपविषो ज्ञेया सुरा सिद्धिकरी मता ॥ ४६ ॥

सर्ववर्णेमें हेशानि देया च त्रिविधा सुरा। अथवासवसंभृत्ये दद्याद्वापि गुडार्द्रकम् ॥ ५० ॥ तकं वा गुडसंमिश्रं दद्याद् देव्यं प्रयत्ततः। बारिकेलोदकं कां(रये?स्ये)ताम्रे वा विस्जेन्मधु ॥ ५१ ॥ तारामन्त्रण काल्याश्र अत्र पूर्णाविधो तथा । अनुकल्पं चासवं च दद्यादतिमनोहरम् ॥ ५२ ॥ रम्भाफलं शालमत्स्यं जुहुयानमञ्जावित्तमः । सर्वा सिद्धिमनुक्रम्य अन्ते मोचमवाप्रुयात् ॥ ५३ ॥ साज्यस्य बिल्वपत्रस्य होमेन जगती वशे । सहस्रहोमे देवेशि लभते सिद्धिम्तमाम् ॥ ५४ ॥ लभते मञ्जुलां वाणीं महाष्टम्यां च साधकः । कुलवारे कुलाष्टम्यां चतुर्दश्यां विशेषतः ॥ ५५ ॥ योगिनीपूजनं तत्र साधनं कुलपूजनम् । यथा विष्णुतिथौ विष्णुः पूजितो वाञ्छितप्रदः ॥ ५६ ॥ तथा कुलतिथी शक्तिः पूजिता वरदायिनी । कुलवारे चतुर्दश्यामप्टम्यां च विशेषतः ॥ ५७ ॥ शङ्कस्थितं तोयपूर्णं ज(वाश्वा)पुष्वं च वर्बरा । चन्दनं चार्ककुसुमं शुक्का चैवापराजिता ॥ ५८ ॥ अ(न्न?ध्यं)दानं विशेषेण नित्यपूजाक्रमः स्मृतः । श्रष्टात्तरशतं जप्यं यावजीवितसंख्यया ॥ ५६ ॥ सहस्रं वा जपेनमञ्जं नित्यपूजाविधौ प्रिये । महोप्रायाः (?) सदा पूज्या पूजने कुल्लुका प्रा ॥ ६०॥ स्तोत्रमञ्जनतादीनामनुष्ठानं शृखु प्रिये । अननुष्ठानतस्तस्याः सर्वं तित्रिष्फलं भवेत ॥ ६१ ॥

महाविद्यां च सुन्दर्या वासुदेवं च योऽर्चयेत् । प्रामोति तत्फलं सर्वं इरिसायुज्यतां व्रजेत् ॥ ६२ ॥ वासुदेवो हरिर्ब्रह्मा तारिणी प्रकृतिः सदा । एकमृतिः सदा चिन्त्या एकमृतिः सदा स्थिता ॥ ६३ ॥ खर्गमोचप्रदा देवी 'धनविद्याप्रदायिनी । धनविद्यायशोलचमीरायुरारोग्यवर्द्धिनी ॥ ६४ ॥ तसात्तां पूजयेद् देवीं गन्धपुष्पेश्व धूपकैः । नैवेद्यैर्विविधैर्भक्तया पूजयेत् तारिगीं सदा ॥ ६४ ॥ आषाढे शयनं कुर्यात् सिंहे च परिवर्तनम् । ऋाश्विने बोधयेद् देवीं पशुपायसभोजनैः ॥ ६६ ॥ रात्रौ पवित्रेण वरं जायते सुरसुन्दरि । दिवा प्रबोधेऽपि तथा खमेऽपि च कदाचन ॥ ६७ ॥ शुक्ताष्टम्यां घटाष्टम्यां घटस्य च विशेषतः । माघमासस्य च विधो रात्रौ संपूजयेत् सुधीः ॥ ६८ ॥ पीठार्चनं महादेवि यत्र सिद्धिरनुत्तमा । पीठानां परमं पीठं कामरूपं महाफलम् ॥ ६६ ॥ तत यत् कियते पूजा सकृद्वापि महेश्व(री?रि)। विहाय सर्वपीठानि तस्य दहे वसाम्यहम् ॥ ७० ॥ तस्माच्छतगुणं प्रोक्तं कामाख्यायोनिमएडलम् । तेषां फलं महेशानि वक्तुं किं शक्यते मया ॥ ७१ ॥ तत कोटिगुणैः सार्धमाद्या वसात तारिणी । मत्पीठं ब्रह्मणो वक्तं गुप्तं सर्वसुखावहम् ॥ ७२ ॥ यतो देवाश्च वेदाश्च मुनयश्चेव भावजाः । सर्वेऽप्याविभवन्त्येते तेन गुप्तं सदा कुरु ॥ ७३ ॥

द्विविधं चैव यत्पीठं गोप्तब्यं तैनमहेश्वरि । व्यक्ताद् गुप्तं महापुरस्यं दुरापं साधकार्धमैः ॥ ७४ ॥ गुप्तं सर्वत देशे तुँ लभ्यत कुलसुन्दरि । पीठप्रसङ्गाद् देवेशि पीठानि शृखु भैरवि ॥ ७४ ॥ शृखु तानि महाप्राज्ञे श्रेष्टस्थानानि यानि च । सिद्धिप्रदानि साधुनां महद्भिः संवितानि च ॥ ७६ ॥ पुष्करं च गयाचेत्रमचया(द्यशिद)वटं तथा । वराइपर्वतं चैव शिवं चामरकएठकम् ॥ ७७ ॥ नर्भदा यमुना पिङ्गा गङ्गाद्वारं तथा प्रिये । गङ्गासागरसङ्गं च कुशावर्तं च बिल्वकम् ॥ ७८ ॥ श्रीनीलपर्वतं चैव कलम्बकुब्जके तथा । भृगुतुङ्गं च केदारं सर्वेष्रियमहालयम् ॥ ७६ ॥ ललिता च सुगन्धा च शाकम्भरीपुरं प्रियम्। कणतीर्थं महागङ्गा तिलिकाश्रममेव च ॥ ८० ॥ कमारारूयप्रभासौ च तथा धन्या सरस्वती । त्रगस्त्याश्रममिष्टं मे काएवाश्रममतः परम् ॥ ८१ ॥ कौशिकीसरयुशोणज्योतिःसरःपुरःसरम् । कामोदकं प्रियं श्रीमत् प्रियम्रत्तरमानसम् ॥ ८२ ॥ मतङ्गवापी सप्ताचिर यद्विष्णुपदं महत्। वैद्यनाथं महातीर्थं प्रियः कालुङ्करा गिरिः ॥ ८३ ॥ वामोच्छेदं हरोच्छेदं गर्गोच्छेदं महानलम् । भद्रेश्वरं महातीर्थं लच्मणोच्छेदमेव च ॥ ८४ ॥ जानीहि प्रियस्रष्टा च कावेरी कपिलोदका । सोमेश्वरं शुक्रवीर्थं कृष्णवीरया प्रभेदकः ॥ ८४ ॥ १ 'गुप्तं ब्यक्तं 'ख. पाठः । २ 'ब्यक्र गुप्तं 'ख. पाठः । ३ 'कोत्तमैः 'ख. पाठः । ४ 'देवेशि 'ख. पाठः। ४ "सृगुसृक्तं" इति पाटान्तरम् ।

पाटला च महाबोधिर्मागर्तार्थं मदन्तिका । पुरायं रामेश्वरं देवि तथा मेघवनं हरेः ॥ ८६ ॥ एलं रमणकं चैव गोवद्वनमतिप्रियम् । हरिश्चन्द्रं पुरश्चन्द्रं पृथृद्कमतिप्रियम् ॥ ८७ ॥ इन्द्रनीलं महानादं तथैव प्रियमनकम् । पम्पासरः पञ्चवटी वटीपर्वतिका तथा ॥ ८८ ॥ गङ्गाविल्वं च प्रासङ्गः प्रियनाद्वटस्तथा । गङ्गावामाचलं चैव तथैव ऋगमोचनम् ॥ ८६ ॥ गौतमश्वरतीर्थं च वसिष्ठतीर्थमेव च । हारीतकं तथा देवि ब्रह्मावर्त शिवप्रदम् ॥ ६० ॥ क्रशावर्तमतिश्रेष्ठं हंसतीर्थं तथेव च । पिएडावकरणं ख्यातं हरिद्वारं तथैव च ॥ ६१ ॥ तथेव बदरीतीर्थं वामतीर्थं तथेव च । जयन्तं विजयन्तं च सर्वकल्यागादं प्रिये ॥ ६२ ॥ विजया शारदातीर्थं भद्रकालीश्वरं तथा । अश्वतीर्थं सुविख्यातं तथा वेदशिरः प्रियः ॥ ६३ ॥ श्रोघवती नदी चैव तीर्थमित्रपदं तथा। छागलिक मातृगणं करवीरपुरं तथा ॥ ६४ ॥ सप्तगोदावरं तीर्थं सर्वधर्मफलप्रदम् । अयोध्या मथुरा माया दुर्गा द्वारावती हरे: ॥ ६५ ॥ विद्यापुरमवन्ती च काश्री मैक्सलकोटकम् । कालीघट्टं गुप्ततीर्थं सिद्धारूयं सर्वमोहनम् ६६ ॥

भ 'शकुलकोटरं' नकुलकोठरं' मझलकुटकं '' वा इति पाठान्तराणि । २ ''लिझाख्यं' इति पाठान्तरम् ।

किरीटमुत्तरातीर्थं दिच्ण।तीर्थमुत्तमम् । विशालातीर्थं काल्याश्च वनं बृन्दावनं तथा ॥ ६७ ॥ ज्वालामुखी हिङ्गुला च महातीर्थं गणेश्वरम् । जानीहि सर्वसिद्धीनां हेतुस्थानानि सुन्दरि ॥ ६= ॥ अत्रत्र सिन्निहिता नित्यं सर्वे देवा महर्षयः । पितरो योगिनश्रैव ये च सिद्धिपरायणाः ॥ ६६ ॥ त्राशु सिद्ध्यन्ति कार्याणि श्रद्धाभक्तिमतां प्रिये । पुरायकाले पठेद् यस्तु तत्पुरायमत्त्रयं भवेत् ॥ १०० ॥ श्राद्धकाले पठेद् यस्तु शृखुयाद्वापि भक्तितः । अन्तयं तद्भवेद्वाक्यं पितृणां परमं सुखम् ॥ १०१ ॥ असिमन् स्थाने 'जपेद्यस्तु सिद्धिर्भवति तत्त्वणात् । अथ वच्ये महेशानि यत्र या देवता शृखु ॥ १०२ ॥ यत्र ते यानि नामानि कथयिष्यामि तच्छण । मग्नोऽहं परमानन्दे त्वत्कथामृतवारिधौ ॥ १०३ ॥ पुष्करे कमलाची च गयायां च गयेश्वरी । त्रज्ञचयाऽचयवटकेऽमरेशामरकएठके ॥ १०४ ॥ वराहपर्वते च त्वं वाराही धरणीप्रिया । दुर्मदा नर्मदायां च कालिन्दी यम्रनाजले ॥ १०५ ॥ शिवामृता च गङ्गायामम्या तु तिलिकाश्रमे । कुमारधाम्नि कौमारी प्रभास सुरपूजिता ॥ १०६ ॥ काश्यां चैवान्नपूर्णा च द्राविडे च सरस्वती । महाविद्या मत्तमेषा अगस्त्याश्रमके तथा ॥ १०७ ॥ कौशिकीति प्रियं नाम कौशिकार्मृतकौशिके। शारदा सरयुतीरे शोणे च कनकेश्वरी ॥ १०८ ॥

१ "पेठद्यस्तु" इति वा पाठः। २ "धृतकोशिके" इति पाठान्तरम्।

स्वप्रकाशवशाद देवि ज्योतिष्मतीह सङ्गमे । श्रीवहा श्रीगिरो चैव काली कालोदक तथा ॥ १०६ ॥ महादेवि ! महाबुद्धिनींला चात्तरमानमे मातङ्गी स्यात् मतङ्गे च गुप्तार्चिर्विष्णुपादके ॥ ११० ॥ स्वर्गङ्गा स्वर्गमार्गे च गोदावर्या गवेश्वरी । विम्रक्तिश्रेव गोमत्यां विश्रभावा महावला । १११ ॥ शतप्रभा शतरूपा चन्द्रभागा च तत्र वै। एरावत्यां च ईर्नाम सिद्धिदा सिद्धितीरके ॥ ११२ ॥ दचपश्चनदे चैव दिच्या त्वं प्रकीर्तिता । श्रोजिसे वीर्यदा त्वं च सङ्गमा तीर्थसङ्गमे ॥ ११३ ॥ बाहुदायामसन्ता [?] त्वं कुरुत्तेत्रे वपेच्या । तपस्विनी पुरायतमा भारती भरताश्रमे ॥ ११४ ॥ सुकथा नैमिषारएये पाएडो च पाएडवानना । विशाल्यां च विशालाची मुगडपृष्ठे शिवात्मिका ॥ ११५ ॥ श्रद्धा कनखले तीर्थे शुद्धबुद्धिर्मनीश्वरे । सुवेशा सुमना गौरी मानसं च सरोवरे ॥ ११६ ॥ नन्दापुरे महानन्दा ललिता ललितापुरे । ब्रह्माणी ब्रह्मशिरसि महापातकनाशिनी ॥ ११७ ॥ पूर्शिमा चेन्दुमत्याद्यैः सिश्चयन्ती प्रिया सदा । जा(ह्विश्व)वीसङ्गमे तृप्तिः स्वधा त्वं पितृतुष्टिदा ॥ ११८ ॥ पुरायाहा वेख्यवत्यां च प्रपायां पापनाशिनी । शङ्खसंहारिणी घोररूपा चैव महोदरी ॥ ११६ ॥ गर्गो छंदे महारात्रिः प्रबला च महावने । भद्रा च भद्रकाली च भद्रेश्वरीश्वरप्रिया ॥ १२० ॥

भद्रेश्वरं रमा विष्णुप्रिया विष्णुपदे तथा । दारुणा नर्मदोच्छेदे कावेर्यां कपिलेश्वरी ॥ १२१ ॥ भेदिनी कृष्णवेषयायां संभेदे शुभवासिनी । शुद्धा वे शुक्कतीर्थे च प्रभा रामेश्वरे तथा ॥ १२२ ॥ महाबोधौ महाबुद्धिः पाटले पाटलेश्वरी । सुरसा नागतीर्थे च नागशी नागवन्दिता । १२३ ॥ मदन्ते च मदन्ती च प्रमदा च मदन्तिका। मेरुस्वना मेघवने विद्युत्सौदामिनीच्छटा ॥ १२४ ॥ रामेश्वरे महा(विशसि:द्विवीरा चैलापुरे सती । प्रिया रमणके दुर्गा सुवेशा सुरसुन्दरी ॥ १२४ ॥ कात्यायनी महादेवी गोवर्द्धनेशम्बका तथा । शुमेश्वरी हरिश्रन्द्रे पुरश्रन्द्रे पुरेश्वरी ॥ १२६ ॥ पृथुदके महावेगा मेनाकेऽखिलवर्द्धिनी । इन्द्रनीले महाकान्ते रत्नवेशा सुशोभना ॥ १२७ ॥ माहेश्वरी महानादे महातेजा महाबला । पम्पासरासि शारङ्गा पश्चवट्यां तपस्विनी ॥ १२८ ॥ वटीपर्वतिकायां च पश्चवर्गा सुरङ्गिणी । सङ्गमे विनध्यसङ्गायां विनध्यश्रीर्विनध्यवासिनी ॥ १२६ ॥ महानन्दा नन्दतटे गङ्गावामाचले शिवा । अयावित महार्यात्वं विम्नुक्तिऋणमोचने ॥ १३० ॥ अद्रहासे च चामुण्डा तन्नेशी गौतमेश्वरे । वेदमयी ब्रह्मादिद्या वाशिष्ठे त्वमरुन्धती ॥ १३१ ॥ हारीते हरिणाची च ब्रह्मावर्ते व्रतेश्वरी । गायत्री चैव सावित्री कुशावर्ते कुशप्रिया ॥ १३२ ॥

१ " मेघबला मंघवने " इति पाठान्तरम् ।

हंसीश्वरी हंसतीर्थे परहंसीश्वरीति च । पिएडावकरणे धन्या सुरसा सुखदायिनी ॥ १३३ ॥ नारायणी वैष्णवी सा गङ्गाद्वारे विम्रक्तिदा । श्रीविद्या बदरीतीर्थे वामतीर्थे महाधृतिः ॥ १३४ ॥ जयन्ते च जयन्ती त्वं विजयन्ते ऽपराजिता । विजयायां महाशुद्धिः शारदायां च शारदा ॥ १३५ ॥ सुभद्रा भद्रदा भव्या भद्रकालीश्वर तथा। महाभद्रे भद्रकाली हयतीर्थे गिरीश्वरी ।। १३६ ॥ वेददा वेदमाता च वेदेशा वेदमस्तके । श्रोघवत्यां महावीर्या महानद्यां महोद्या ॥ १३७ ॥ चएडा चात्रिपदं चैव छागलिङ्गे वलिप्रिया मातृदर्शे जगन्माता करवीरपुरे सती ॥ १३= ॥ मिलनी रिङ्गिणी वामा परमा परमेश्वरी । सप्तगोदावरे तीर्थे देवशीषीिखलेश्वरी ॥ १३६ ॥ अयोध्यायां भवानी च जयदा जयमङ्गला । माधवी मथुरायां च देवकी यादवेश्वरी ॥ १४० ॥ वृन्दा गोपेश्वरी राधा रासवृन्दावने रसे । कात्यायनी महामाया भद्रकाली कलावती ॥ १४१ ॥ चन्द्रमाला महाशान्तिर्महायोगिनयधीश्वरो । वज्रेश्वरी यशोदेति वजश्रीगींकलेश्वरी ॥ १४२ ॥ काञ्च्यां कनककाश्ची स्यादवन्त्यामतिपावनी । विद्या विद्यापुरे चेव विमला नीलपर्वते ॥ १४३ ॥ राजेशे श्वेतगङ्गेशी विमला पुरुषोत्तमे । विरजा याग(पृ?पु)र्यां च भद्रेशे भद्रकर्णिका ॥ १४४ ॥ तमोलिप्ते तमोधी च स्वाहा सागरसंगमे । कुलशीर्वशबुद्धिश्र माधवी माधविष्रया ॥ १४५ ॥ मझला मझले कोटे राढे मझलचिएडका । ज्वालामुखी शिवापीठे मन्दारे भ्रुवनेश्वरी ॥ १४६ ॥ कालीघट्टे गुद्यकाली किरीटे च महेश्वरी । किरीटेश्वरी महादेवी लिङ्गाख्ये लिङ्गवाहिनी ॥ १४७ ॥ साचात् सर्वत्र भक्नानामभक्नानां कुतोऽपि न । अथान्यत् संप्रवच्यामि सिद्धिस्थानानि सुन्दरि ॥ १४८ ॥ सर्वपापविनाशा(थिं १य) सर्वसिद्धिप्रदानि च निर्मितानि शिवनेह सि(द्धशिद्ध)स्थानानि यानि च ॥ १४६ ॥ श्रुत्वा मनसि भाव्यानि प्रकाशान्यधिकारिषु । अमरेशमहापीठे ईश अॉकारसंज्ञकः ॥ १५० ॥ तत्र दुर्गोद्वयं नाम चिष्डिका च महेश्वरी। प्रभासे सोमनाथादौ दंवी च पुष्करेचणा ॥ १५१ ॥ देवदेवाधिपः शम्भुर्नीमिषे च महेश्वरः। तत्र प्रज्ञा च देवी च भवानी लिङ्गधारिगी ।। १४२ ॥ पुष्करे च राजगन्धिः पुरुहृता महेश्वरी । श्रीपर्वते प्रियं नाम शङ्करिस्तपुरान्तकः ॥ १५३ ॥ मायापि शङ्करी तत्र भक्तानामिखलार्थदा । जप्येश्वरे महास्थाने शङ्करी च त्रिशूलिनी ॥ १४४ ॥ त्रिशुलः शङ्करस्तत्र सर्वपापविमोचकः । त्राम्रातकपुरे सूच्मः सूच्माख्या परमेश्वरी ॥ १५५ ॥ महाकाले महाकाली महाकाली महेश्वरी। मध्ये शिवश्र सर्वत्र शर्वाणी परमेश्वरी ॥ १५६ ॥

केदारेश्वर ईशानो देवी सन्मार्गदायिनी । भैरवे भैरवः शम्भ्रभैरवी परमेश्वरी ॥ १५७ ॥ गणकेत्रे मङ्गलाख्या शिवोऽहं प्रपितामहः । करुत्तेत्रे शिवः स्थाणः शिवा स्थाणित्रया परा ॥ १५८ । इष्टलाभे स्वयंभश्च देवी स्वायम्भवा मता । उग्रः कनखले प्रोक्तः शिवोग्रा शिववद्वभा ॥ १५६ ॥ विभलेश्वरे विश्वस्तु विश्वा विश्वप्रिया सदा । अदुहासे महानन्दो महानन्दा महेश्वरी ॥ १६० ॥ महान्तको महेन्द्रे च पार्वती च महान्तका । भीमेश्वरो भीमपीठे शिवा भीमेश्वरी तथा ॥ १६१ ॥ वस्त्रपादे भवो नाम भवानी भ्रवनेश्वरी। अद्विक्टे महायोगी रुद्राणी परमेश्वरी ॥ १६२ ॥ अविधने महादेवो विशालाची शिवा परा । महालये हरो रुद्रो महाभागा शिवा तथा ॥ १६३ ॥ महाबलश्च गोकर्णे शिवा 'ज्ञेया च चिएडका । भद्रवर्षे महादेवो भद्रा च कर्षिका तथा ॥ १६४ ॥ सुवर्णाख्ये सहस्राच उत्पला परमेश्वरी । स्थाणुसङ्गे शिवः स्थाएवीश्वरः स्थाएवीश्वरा शिवा ॥ १६५ कमलालये म(हास्नाने?हेशानो)कमलाचा महेश्वरः कमलाची महेशानी सकलार्थप्रदायिनी ॥ १६६ ॥ छगलाएडे कपर्दी च प्रसरा च महेश्वरी । ऊर्ध्वरेता द्विरएडे च सन्ध्याख्य। परमेश्वरी ॥ १६७ ॥ माकोटारूये महाकोटः शिवा च ग्रुएडकेश्वरी । मगडलेश्वरपीठे च शङ्करः खाएडवी शिवा ॥ १६८ ॥

१ "भद्रा च " इाते पाठान्तरम्।

पञ्चमः परलः ।

कालझरे नीलकएठो हरकाली शिवा मता। स्थाएवीश्व(रो?रे)स्थलो नामा स्थलाच्या परमेश्वरी ॥ १६६ ॥ श्रीमद्व्याघपुरे साज्ञाद्धरनामा सभापतिः । शिवः सभापतिनीम यत्र नृत्यति शङ्करः ॥ १७० ॥ अात्मानन्दमहामोदपूर्णानन्दमहार्गावम् । नृत्यन्तं यत्र देवेशं देवेशी परिपश्यति ॥ १७१ ॥ यत्र आशु महादेवा भक्तानां वरदो भवेत । नृत्यन्तं यत्र देवेशं वीच्य लोको विम्रुच्यते ॥ १७२ ॥ पुरुयस्थानेषु सर्वेषु स्थानमेतन्महोत्तमम् । यत्र कर्माणि सर्वाणि अवयाणि भवन्ति वै ॥ १७३ ॥ असिन् महोत्तमे स्थाने शिवगङ्गाख्यमद्भतम् । तटाकमस्ति तत्तीरे दिच्चे नृत्यतीश्वरः ॥ १७४ ॥ तटाकेऽस्मिन् वसन् स्नात्वा सभानाथं समीच्य च । **अष्टोत्तरसहस्रं तु जपेच्छ्रद्वासमन्वितः ॥ १७५ ॥** यानि ते कथितान्यत्र सदा तिष्ठन्ति देवताः । पितरः सिद्धगन्धर्वाः सिद्धयः सर्वेसिद्धिदाः ॥ १७६ ॥ अत्र दत्तं दुतं जप्तं स्नानमत्त्रयपुर्यदम् । यद्यत् प्रकीर्तितं नाम तेनैव परिपूज्य च ।। १७७ ॥ प्रण्वादिहृदन्तेन लभतेऽभीष्टमुत्तमम् । भोजयंद् बाह्यणान् योऽत्र सोऽत्तयं फलमरनुते ॥ १७ ॥ इह नानासुखं भ्रुक्वा हरगौरीपुरं त्रजेत् । शोकदुःखविनाशाय कॅरुणानिधिरीश्वरः ॥ १७६ ॥ निर्ममे सर्वसंपत्ती पुरायचेत्राणि भृतले । त्र्यनेकपुरायशुद्धानामनेककालसाधनैः ॥ १**८० ॥** 

श्रास्तिकानां भवेदत्र निवासः साधनं श्रुतिः । तस्माद्यक्षेन कर्तव्यमत्र साधनग्रुत्तमैः ।। १८१ ॥ इदानीं शृखु चार्विङ्ग पीठं सर्वाङ्गसुन्दरम् । श्रचमालामयं पीठं(बृहि?विद्धि)मे परमेश्वरि ॥ १८२ ॥ यत्र सिद्ध्यन्ति कार्याणि स्थितिस्ते शङ्करस्य च । विष्णोरगाधवोधस्य तिकयाया महेश्वरि ॥ १८३ ॥ अन्येषां चैव देवानां युष्मत्पदनिवासिनाम् । प्रसादो हि भवत्याश तत्र मे प्रीतिरुत्तमा ॥ १८४ ॥ प्रिये ते कथायिष्यामि अन्तमालात्मकं परम् । सानिष्यं यत्र सर्वेषां तस्मादादि दिवौकसाम् ॥ १८५ ॥ अस्माभिश्व महद्भिश्व यद्यत् स्थानमलंकृतम् । तत्तनमहोत्तमं प्रोक्नं सर्वसिद्धिप्रदं प्रिये ॥ १८६ ॥ महान्तो यत्र तिष्ठन्ति साधयन्ति परं पदम् । तत्तनमहोत्तमं स्थानं सर्वं कल्यागादं प्रिये ।। १८७ ॥ अमरेशपुरं चैवासुरान्तकं पुरं तथा । तत्तनमहोत्तमं स्थानं सर्वसिद्धिकरं नृणाम् ॥ १८८ ॥ सतीभिः साधुभिः कान्ते यद्यत् स्थानमलंकृतम् । <del>श्रम्बिकापीठमत्यन्तमनन्तपुरमेव च ॥ १८६ ॥</del> अनिरुद्धपुरं वेतिस तथादितिपुरं परम् । अशिमादिपुरं चैव अश्वमेधपुरं परम् ॥ १६० ॥ अनपूर्णामहापीठमम्बुजारूयपुरं तथा । आदिपीठानन्दपीठौ चामोदाबादिस्रकरौ ॥ १.६१ ॥ श्राशु सिद्धिपुरं चैव यथाद्यन्तपुरं मुखम् । अकम्पादित्यपीठां च त्राद्यादिनाथपीठकौ ॥ १६२ ॥

१ "रतिः" इति पाठान्तरम् ।

इष्टनामपुरं चैव इन्दिरापुरमेव च । इलोदयगिरिश्रैव इलान्तेन्दुपुरे प्रिये ॥ १६३ ॥ इन्द्रार्गान्द्रेश्वरश्चेव इन्द्रानन्दपुरं तथा । पुरमिन्दुवती-नाम तथेन्दुविजयं पुरम् ॥ १६४ ॥ ईश्वरीश्वरयोगौ च ईशानन्देश्वरीपुरम् । ईशान्यैशपुरं देवि कथितं पीठमुत्तमम् ॥ १६५ ॥ कामुरूपं प्रियं वाराणसी नैपालमेव च। पौराडवर्द्धनपीठं च पौरक्यं कान्यकुब्जकम् ॥ १६६ ॥ पुरायाद्रिमर्बुदं चैव एकाम्राम्रातकेश्वरम् । त्रिस्नोतैः कामकोटं च तथा भृगुपुरं वरम् ॥ १६७॥ कैलासपीठं केदारं शुभं चन्द्रपुरं तथा । श्रीपुरं च तथा कन्यापुरं जालन्धरं तथा ॥ १६⊏ ॥ मालवं बिल्वपीठं च देवीकोटं तथैव च । गोकर्गं मारुतेशं च तथाइहासमेव च ।। १६६ ॥ कोल्लानामकगोत्रं च एलापुरमतिश्रियम् । महापथपुरं चैव ऋोंकारपुरमेव च ॥ २०० ॥ जयदं च जयपुरमुज्जियनीपुरं तथा । हरिद्रापीठकं चैव प्रियं चीरपुरं प्रियम् ॥ २०१ ॥ गजाह्वयपुरं चैव उड्डीशपुरमेव च । प्रयागं च तथा पष्ठीपुरमेव शिवप्रदम् ॥ २०२ ॥ मायापुरमतिश्रेष्ठं पुरं च सौरभेश्वरैम् । श्रीशैलं मेरुपीठं च मलयं च महागिरिम्।। २०३ ॥ महेन्द्रपुरपीठं च तथा बलिपुरं प्रियम् । हिरएयपुरपीठं च महालच्मीपुरं तथा ॥ २०४ ॥

१ त्रेपुरं 'ख. पाटः । २ 'च कुलान्तं च'ख. पाटः । ३ 'परमेश्वरं ''जलेरवरं 'ख. ।

चथडीपुरमतिश्रेष्ठं तथा छायापुरं प्रिये । ज्ञासा पीठिमिदं देवि मद्भक्तेषु प्रकाशय ॥ २०५ ॥ ममुद्धर इसाँल्लोकान् मत्सम्बन्धविधानतः । संसारानलसंतप्तान् चिन्तावायुविघूर्शितान् ॥ २०६ ॥ कृपयामृतवर्षिएया अभिषिच्योद्धर प्रिये । पुरायमस्ति महत् कान्ते यशोऽप्यस्ति महत्सुखम् ॥ २०७॥ महाजनप्रसादोऽस्ति मत्त्रीतिलीकरचरा । मत्प्रसङ्गो भदालापा मत्सवी मदजुग्रहः ॥ २०८ ॥ मत्कर्भ मम सम्बन्धा मसाम मम चिन्तनम् । मत्कथा मदनुध्यानं मदावेशो बदर्चना ॥ २०६ ॥ मदीच्यां मदैक्यं च मन्मतिर्मञ्जतिः स्तुतिः । मद्गानं मे पुरे नाट्यं मत्कर्मीद्योग एव च ॥ २१० ॥ मन्नाम व मन्मनवो मचेष्टा मित्रयस्पृहा । एकेनेव कृतार्थश्च मदनुग्रहभाग भवेत् ॥ २११ ॥ यदिच्छेत् तीर्थपीठेषु तदाशु लभते प्रियम् । मन्मश्रग्रहणादेव निष्पापी जायते पुनः ॥ २१२ ॥ साधनाच्चभते सिद्धिः सिद्धचेत्रेष्वदीर्घतः । मनमनुग्रहणं (न्यृश्नु )नं मत्तापकारणं परम् ॥ २१३ ॥ गृहीत्वा नार्चयेद्यस्तु न जाने किं स मे पुनः । स्वर्गतः सुरवृद्धोऽपि न वै भवति कामदः ॥ २१४ ॥ नाश्रयेद्यदि तन्मूलं को दोषस्तस्य तत् प्रिये । चिन्तामणिर्गृहेऽप्यस्ति न तत्र कापि च स्पृहा ॥ २१४ ॥ को दोषस्तस्य यन्नेन सिध्यन्ति सकलाः क्रियाः । तस्मायत कथितं तुभ्यं तत्र यतः फलप्रदः ॥ २१६ ॥

विना यह्नेन किं किं स्यान जाने विजये सिख । सन्ति तीर्थानि सर्वाणि भास्करोऽयं हुताशनः ॥ २१७ ॥ तारकाश्चन्द्रमा ज्योतिर्जलदा जलमेव च । वसुधादिग्रहा येऽन्ये दिशो विदिश एव च !। २१८ ॥ तुलसी ब्राह्मणाश्रेव पुराणानि बहूनि च। शैवाश्र वैष्णवाश्रेव सारो धर्मः सनातनः ॥ २१६ ॥ मद्भचयवितथश्रद्धाशरणाश्र निरन्तरम् । उपाया विविधाः सन्ति स्वपरित्राग्रहेतवः ॥ २२० ॥ तथापि न यतन्तेऽहो तथा चेच्छन्ति किल्विषम् । राजकोपप्रशभार्थे किं किं न स्यात्तदर्थिनः ॥ २२१ ॥ सुखदुःखोपभोगश्च देशाद् देशान्तरं तथा । प्राप्याप्राप्ये तथा वस्तु दिवा रात्रिस्तर्थेव च ॥ २२२ ॥ इन्द्रियस्पर्शभोगाश्च मेध्यामेध्यं च दर्शने । यतायतकृतं कार्यं सिक्वासिक्वमहोदधिः ॥ २२३ ॥ भुक्राभुक्रश्रीरं तु सुवेशश्र क्वेशकः । प्रियवागप्रियवाक् च दूरं निकटमेव च II २२४ II सुखं दुःखं तथा यच नानाकर्म प्रियाप्रियम् । सर्वेषां हासबुद्धी च वषुषां निर्गमागमौ ॥ २२५ ॥ धनानां स्थितिनाशौ च गन्धानां च चयस्थिती । वयोयोवनरूपाणां प्रक्रमं सर्वमेव च ॥ २२६ ॥ पश्यन्तोऽपि न पश्यन्तो ज्ञानिनोऽज्ञानिनः सदा । तस्माच्छ्रद्वामयं मत्रं(सर्व)श्रद्धा हि भावासिद्धिदा ॥ २२७ ॥ त्र्यस्मासु भावना यस्य सोऽस्मासु प्रतिपद्यते । तस्मात् साधुपदे सद्भिर्गन्तव्यमतियत्नतः ॥ २२८ ॥

प्रमादादपि नासाधुपथे वै ज्ञानदृष्टिभिः। इति सर्व समालोच्य यथार्थ बुद्ध्य पिएडते ॥ २२६ ॥ त्राचर स्वं प्रियं धर्म प्रवर्तय शुचित्रतम् । मत्पदाम्बुजसेवासु त्रजन्तु मम सन्निधिम् ॥ २३० ॥ कीडन्तु मजनैः सार्धं प्राप्नुयुः परनिवृतिम् । एतैर्मदुपदेशैस्त्वं शृखु वार्ता महामते ॥ २३१ ॥ त्वत्प्रसादादिमे लोकाः स्रिएः स्युर्महाप्रिये । अत्र ते त्रियनामानि शृखुष्व नगनन्दिनि ॥ २३२ ॥ कामेशा कामरूपे त्वं पूर्णी काश्यां विम्नक्रिदा। नेपाले पुरायदा पुराया सुवेशा पौराड्वर्द्धने ॥ २३३॥ धर्मवुद्धिः सुधा चैव सुखदा पापमोचनी । 'पौरक्ये परमानन्दा ब्रह्माग्गी कान्यकुब्जके ॥ २३४ ॥ पुरायाद्रौ च महापुराया पूर्णा यज्ञफलेश्वरी । कात्यायन्यर्बुदे देवि धनदा शिववल्लभा ॥ २३५ ॥ एका चैकाम्रके देशे सुरूपेशाम्रकेश्वरे । त्रिपुरे सुन्दरी दिव्यरूपाखिलमनोहरा ॥ २३६ ॥ कामकोटे महापीठे प्रमदा मदनालसा । कामेश्वरी रतिश्रैव भृगुपुर्या व्रजेश्वरी ॥ २३७ ॥ वृत्तेशा च तपोलच्मीः कैलासे अवनेश्वरी । केदारे वरदा चैवांमृता चन्द्रपुरे सिता ॥ २३८ ॥ कलावती प्रभेशा च श्रीपुरे श्रीरमा प्रिया । कुमारी ब्रह्मचर्या च कन्यकापुरे ॥ २३६ ॥ जालन्धरे महापीठे नागर्याग्रिमुखी शुभा । ज्वालामुखी लोलजिह्वा सुवेशा च सुरङ्गिखी ॥ २४० ॥

१ पारस्य ' ख. पाठः । २ त्रिस्रोतसि ' ख. पाठः ।

मालवे च महाविद्या विन्वपीठे च रूपिगी। रूपवती महादेवी देवीकोटेऽखिलेश्वरी ॥ २४१ ॥ गोकर्णे प्रियपीठे त्वं रुद्राणी सर्वमङ्गला । पवने हरपीठे च गन्धश्रीश्र सुगन्धिका ॥ २४२ ॥ अद्रहासे महापीठे भीमकाली च कालिका। विरजे मुक्तिहेतुश्र नमः -स्वस्ति-सुधामयी ॥ २४३ ॥ जयश्री राजलच्मीश्र सुवेशा राजपर्वते । एलापुरे महासंपत् माहेश्वरी महापथे ॥ २४४ ॥ गायत्री ब्रह्मरूपा च तत्मदोङ्कारपीठके । जया जयपुरे देवी जयदा जयमङ्गला ॥ २४५ ॥ विजया मङ्गला गै।री उज्जयिन्यां सदा शिवा । गौरीश्वरी महादेवी हारद्रापीठके शिवा ॥ २४६ ॥ चीरपीठे युगाद्या च चीराख्या नियमप्रभा । राजेश्वरी महालच्मीईस्तिनापुरवासिनी ॥ २४७॥ कमला विमला भक्ती रौद्री च नीलपर्वते । यागेथरी त्रिवेएयीं च त्रिःस्रोता ब्रह्मरूपिणी ॥ २४ = ॥ सिन्धुस्थाली?ले)कामधेनुः पष्टी पष्टीपुरे प्रिये । माया मायापुरे देवी सुरभी सौरभेश्वरे ॥ २४६ ॥ विलासिनी महानन्दा प्रियचन्दनपर्वते । महात्रजेश्वरी श्रेष्ठा शमनेश्वरपीठके ॥ २५० ॥ भवानी भवभक्ता च श्रीशैले शिववल्लभा । देवता या स्वर्गलच्मीः कनकामरपर्वते ॥ २५१ ॥ उमा गौरी सती सत्या पार्वती हिमपर्वते । इन्द्रेश्वरी सुराराध्या माहेन्द्रे जगदीश्वरी ॥ २५२ ॥

१ 'त्रिवेसी' ख. पाठ: ।

श्रद्धाभागेश्वरी नित्या श्रीमद्रालिपुर शिवा ।

सुवर्णा कनका वामा हिरएयपुरपीठके ॥ २५३ ॥

महालच्मीमहेशानी महालच्मीपुरं अम्बक्ता ।

चर्ण्डीपुर प्रचर्ण्डा च चर्ण्डा चर्ण्डवती शिवा ॥ २५४ ॥

स्क्रिंत्रे मेघस्वना चेव माया च्छत्रेश्वरी तथा ।

कालीघट्टे महापीठे काली कालात्मिका तथा ॥ २५५ ॥

लिङ्गाख्ये मेरवी विद्या विजया जाह्ववीतटे ।

इति ते कथितं दिव्यं पीठकममुदाहृतम् ॥ २५६ ॥

श्रातिगुद्धं महेशानि कथितं देववन्दिते ।

मद्भक्तेभ्या महेशानि प्रकाशमुपपाद्य ॥ २५७ ॥

तेषां भाग्यवशेनव कथितं मनमुखोदितम् ।

श्रकथ्यं कथितं भद्रे अतिप्रियतमे शिवे ॥ २५० ॥

सारात् सारतरं सर्वं कथितं तव मुन्दिर ।

इति श्रीबृहन्नीलतत्रे भरवभैरवीसंवादे (नैमित्तिकार्चन-पीठ-तदीश्वरीवर्णनं) पश्चमः पटलः ॥ ५ ॥

<sup>1 &#</sup>x27; चरडा' सः पाठः । २ "सुरगगार्चिते " इत्यपि पाठः ।

## षष्ठः पटलः।

श्रीदेव्युवाच ।
भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ।
इदानीं श्रोतिमिच्छामि पूजनं कुलपूजनम् ॥ १ ॥
यत्कृ(ते?त्वा)साधकां वीरः सद्यो मोच्चमवाप्रुयात् ।
एकश्रेत् कुलशास्त्रज्ञः पूजाहस्तत्र भैरव ।
कथयस्य महादेव थदि स्रोहोऽस्ति मां प्रति ॥ २ ॥
श्रीभैरव उवाच ।

कथितव्यं महापुण्यं विस्तरेण तपे। भने ।
सर्व एव सुराः पूज्याः सत्यं ब्रह्मादयः शिवे ॥ ३ ॥
एका चेद्युवती तत्र पूजिता चावलोकिता ।
स(वंत्रें?वा ए)च परादेव्यः पूजिताः कुलभैरिव ॥ ४ ॥
श्रादावन्ते च मध्ये च सा हि पूज्यो विशेषतः ।
न पूजयित चेत कान्तां बहुँविष्नर्विलिप्यते ॥ ४ ॥
पूर्वार्जितफलं नास्ति का कथा परसाधने ।
पूर्वार्जितफलं नास्ति का कथा परसाधने ।
पूर्विता विगुणं सर्व सगुणं कारयेद्यतः ।
पृथिवीं सस्यसंपन्नां ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ ७ ॥
दत्त्वा यत्फलमामोति तत्फलं कौलिकार्चनात् ।
श्रान्तां सहस्रेभ्यः शतेभ्यो यज्वनामि ॥ ८ ॥
तेषां भोजनदानेन तत्फलं कौलिकार्चनात् ।
वापीकूपतडागानि कृत्वा च शिवकृष्णयोः ॥ ६ ॥

१ 'लक्तपूर्ती' स्व. पाटः। २ 'नदा' स्व. पाटः। ३ 'पूजने 'स्व. पाटः।

दानाद् यत् फलमाभोति तत्फलं कौलिकार्चनात् । यदि भाग्यवशेनेव वारमेकं प्रपूजयेत् ॥ १० ॥ कृता(र्थी शर्या)स्ते हि निस्तीर्णा यान्ति देवीपुरे स्वयम् । पुरश्वरणकालेऽपि यदि स्यात् पीठपूजनम् ॥ ११ ॥ तत्रेव पीठपूजा सा मनसापि न हीयते । देवीकोटे महाभागा उड्डियाने च भैरवी ॥ १२ ॥ योनिमुद्रौ कामरूपे महिषासुरमर्दिनी । कात्यायनी कामभूमौ कामाख्या कामरूपिणी ॥ १३ ॥ जालन्धरी च पूर्णेशी पूर्णशैले च चिएडका । कामरूपे ततो देवी पूज्या दिकेरवासिनी ॥ १४ ॥ अथवा कामरूपस्य दर्शनं यदि भाग्यतः। तदा भगादिदेवीनां पूजा तत्र विधीयते ॥ १५ ॥ यदि भाग्यवशेनैव कुलदृष्टिः प्रजायते । तदेव मानसीं तत्र तासां च संप्रकल्पयेत् ॥ १६ ॥ भगिनीं भगजिह्नां च भगास्यां भगमालिनीम् । भगिनीं च भगाचीं च भगकर्णां भगत्वचम् ॥ १७ ॥ भगनासां भगस्तनीं भगस्थां भगसर्पिणीम् । <mark>तत्र संपूज्य गन्धाद्यैर्मानसैर्गुरुमेव च ॥ १८ ॥</mark> नमस्कृत्य विधानेन स्वयमचोभितः सुधीः । द्वादश्यां पूजयेदिष्णुं चतुर्दश्यामुमापतिम् ॥ १६ ॥ अष्टम्यां पूजयेच्छक्तिं सर्वासिद्धिप्रदां किल । केशसंस्कारकर्माणि कारयेत् सर्वदा प्रिये ॥ २० ॥ आदावानीय देवेशि स्वकान्तां वा परिस्वयम् । प्रथमं चासनं दत्त्वा पाद्यं दद्यात्ततः परम् ॥ २१ ॥

१ 'योगनिद्धा' ख. पाठः ।

अर्घ द्यान्महेशानि यथोक्तविधिना शिवे । त्राचमनीयं च तथा ददाच सुधया प्रिये ॥ २२ ॥ स्नानीयं परमेशानि वौषडन्तेन दापयेत् । गन्धं दद्यानमहेशानि गन्धानामष्टकं तथा ॥ २३ ॥ पुष्पं दद्याद्वरारोहे गन्धयुक्तं मनोहरम् । भृषं गुग्गुलुना दद्यात् महादैन्यै मनोहरम् ॥ २४ ॥ दीपं च सर्पिषा दद्यात ताम्राधारं सुशोभनम् । नैवेद्यं परमं दद्यात् सुखादु सुमनोहरम् ॥ २५ ॥ नानाद्रव्ययुतं दद्यान्नारिकेलयुतं तथा । रम्भाफलं बीजपूरं श्रीफलं श्रीनिकेतनम् ॥ २६ ॥ मधु दद्यानमहेशानि पलद्वयमितं शुभे । घृतं दद्यान्महेशानि नृतनं पल्मानतः ॥ २७ ॥ नानापहारसंयुक्तं द्धिदुग्धयुतं तथा । ताम्बूलं परमं दद्यात् सुखादु च सुवासितम् ॥ २८ ॥ कर्पूरादिसमायुक्तं गुवाकेन समन्वितम् चर्व्य चोष्यं तथा लेहां ऐयं दद्यानमहेश्वीरे ॥ २६ ॥ जलं दद्याद्वरारोहे कर्पूरादिसुवासितम् । यद्यदिच्छति तिसान वै काले सुरगणार्चिते ॥ ३० ॥ तत्तद् दद्याद्विशेषेण येन तुष्यति सुन्दरी । सप्तवर्षाष्टवर्षा वा नववर्षा च या भवेत् ॥ ३१ ॥ दशवर्षा महेशानि एकादशगता तथा द्वादशे वर्षे संप्राप्तां तथा त्रयोदशे शुभे ॥ ३२ ॥ चतुर्दशे तथा देवि(तथा १ वर्षे )पश्चदशे तथा । षोडशवर्षा तथा देवि श्रेष्ठा कार्मप्रदा तु सा ॥ ३३ ॥

<sup>े</sup> प्राप्ते के पाटः।

केशसंस्करणं कुर्यान्नानाद्रच्यैर्मनोरमैः । ततो दद्यात् महाद्रव्यं येन तुष्यति मानवी ॥ ३४ ॥ स्तनद्वनद्वे रमाबीजं हनुद्वये भग-द्वयम् । कचाधः परमेशानि लिखेत गङ्गाधर-द्वयम् ॥ ३४ ॥ योन्यधः कामिनी-युग्ममृरुद्वयं लिखेत् प्रिये । पादपद्मतले विश्ववीजं परमदुर्लभम् ॥ ३६ ॥ संलिख्य विधिवद्भक्तया शिरीपवृन्तकेन वै । भगे लिखेन्महेशानि वालाबीजं महेश्वरि ॥ ३७ ॥ श्रोष्टद्वये भगं चैव लेखन्या कनकस्य च । हस्तद्वये काकिनी च लेखनीया च देशिकै: ॥ ३८ ॥ रक्तवस्त्रं महेशानि दद्याद्भद्रं मनोरमम् । रक्नाम्व्यचन्दनेनैव लिखेत् वीजं सुरेश्वीर ॥ ३६ ॥ भगे पुष्पाञ्जलि दत्त्वा प्रणमद् दराडवद्भवि । एवं वारत्रयं कुर्यात् यावद् दृष्टिने जायते ॥ ४० ॥ मूलमत्रं महेशानि जेपत् पर्वतमस्तके । सहस्रस्य प्रमाणेन जपेत तत्र महेश्वीर ॥ ४१ ॥ अष्टाविंशतिमानेन तदास्य तु जपेत् प्रिये । अष्टांत्तरशतं योनिगर्तमध्ये जपेत् प्रिये ॥ ४२ ॥ तासामभीष्टिसिद्ध्यर्थं कुर्यात् पर्वतमर्दनम् । मुलं जपेनमहेशानि ताडयेद् योनिमएडलम् ॥ ४३ ॥ ततस्तन्वं पुरः चिह्वा सिद्धो भवति साधकः । कालीप्रयोगमेताद्धे जानीहि सुरवन्दिते ॥ ४४ ॥ काली तारा महाविद्या त्रिपुराणी महेश्वरी । एतासां भरवीणां च प्रयोगात् सिद्धिमाप्रयात् ॥ ४५ ॥ बर्लि दद्यान्महेशानि सन्ध्याकाले शिवालये । अदस्वा च महादेवि बर्लि सर्वहितं प्रिये ॥ ४६ ॥

शिवाये च बलिं दद्यात् सर्वयन्तपुरःस(रै: १रम्) । अन्यथा सिद्धिहानिः स्थात्रात्र कार्या विचारणा ॥ ४७ ॥ प्रान्तरे विल्वमुले वा रमशाने वापि साधकः । निर्जन वा बने घोरे हम्यें वा प्राङ्गरोऽपि वा ॥ ४८ ॥ भित्त्यधो वा महेशानि बलि दद्याद विधानतः । मांसप्रधानं नैवेद्यं सन्ध्याकाले निवेदयेत ॥ ४६ ॥ कालि कालीति वक्रव्ये तत्र सा शिवरूपिणी । पश्ररूपा समायाति परिवास्मणैः सह ॥ ५० ॥ भूक्तवा राति यदैशान्यां वायव्यां सुरवन्दिते । एशान्यां सुखसंपत्तिर्वायवी भोगमोचदा ॥ ५१ ॥ तदेव प्रक्रलं तेषां भवत्येव न संश्रथः अवश्यमन्नदानेन नियतं तोषयेच्छिवाम् ॥ ५२ ॥ (नित्यश्राद्धं यथा सन्ध्यावन्दनं पितृतर्पणम् । तथेयं कुलदेवीनां नित्यता कुलपूजने ॥ ५३ ॥ पशुरूपां शिवां देवीं यो नार्चयति निर्जने) । जपपूजाविधानानि यत्किञ्चित् सुकृतानि च ॥ ५४ ॥ गृहीला शापमादाय शिवा रोदिति निर्जने । शिवारावेण तस्याशु सर्वं नश्यति निश्चितम् । ४५ ॥ एकया भुज्यते यत्र शिवया देवि भैरवि । तत्रैव सर्वदेवानां प्रीतिः परमदुर्लभा ॥ ५६ ॥

१ 'ब्या' ख. पाठः । २ 'नित्यं संतीपयेत' ख. पाठः ।

पशुशक्तिनरशक्तिः पित्तशक्तिश्र भरवि । पूजिता द्विगुर्णं कर्म साधयेत परमेश्वरि ॥ ५७ ॥ तेन सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यं पूजनं महत्। राजादिभयमापने देशान्तरभयादिके ॥ ४८ ॥ अशुभानि च कर्माशि विचिन्त्य बलिमाहरेत् । विलमन्त्रं प्रवच्यामि सावधानावधारय ॥ ५६ ॥ येन सिद्ध्यति मर्वेशि नास्ति कालस्य निश्चयः । त्रादी कालीं समुद्धत्य शिवें चेति ततः परम् ॥ ६० ॥ सर्वरूपघरे पश्चात आगच्छेति पदद्वयम् । मम-शब्दं ततो ब्रुयात् बालि-शब्दं ततः परम् ॥ ६१ ॥ गृह्ण गृह्णेति द्वनद्वं च बह्विजायावाधिमनुः । मन्त्रेगानेन देवेशि वर्लि दत्त्वा मनोहरम् ॥ ६२ ॥ सर्वपापः प्रमुच्येत सत्यं सत्यं महेश्वरि । मन्त्रान्तरं प्रवच्त्यामि बल्यर्थं यन्मने।हरम् ॥ ६३ ॥ गृह्व देवि महाभागे शिवे कालाग्निरूपिणि । श्चभाश्चभफलं व्यक्नं ब्रुहि गृह्ण विलं तव ॥ ६४ ॥ एवम्रचार्य दातव्यो विलः कुलजनिप्रयः । यदा न भुज्यते देवि तदा नैव शुभं भवेत् ॥ ६५ ॥ श्रमं यदि भवेत्तत्र भुज्यते तदशेषतः । एवं ज्ञाला महादेवि शानित स्वस्त्ययनं चरेत् ॥ ६६ ॥ इति तं कथितं देवि निमित्तिकविधि शिवे । यत्कृते साधको बीरो जायते च निरापदः ॥ ६७ ॥ अथ वच्ये महेशानि शाक्ताचारक्रमं शुभम् । शाकानां कुलसर्वस्वं जानीहि नगनन्दिनि ॥ ६८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विगुणं कर्म सगुणं साधयेद ध्रुवम् व. पाठः

प्रातरुत्थाय मन्त्रज्ञः कुलवृत्तं प्रसम्य च । शिरःपद्मे गुरुं ध्यात्वा तत्सुधाम्नावितं स्मरेत् ॥ ६८ ॥ मानसेरुपचारेस्त तमाराध्य निरामयः । मुलादित्रहारन्ध्रान्तं मुलविद्यां विभावयत् ॥ ७० ॥ स्र्येकोटियतीकाशां सुधासावितविग्रहाम् । तत्त्रभापटलच्याप्तं स्वशरीरं विचिन्तयेत् ॥ ७१ ॥ श्रेष्मातक-करञ्जात्त-निम्बाश्वत्थकदम्बकाः । विल्वो वाष्यथवाऽशोक इत्यष्टौ कुलुपादपाः ॥ ७२ ॥ एवं ते कथितं भद्रे तन्त्रे उन्यस्मिन् महेश्वरि । वालां वा योवनोन्मत्तां बृद्धां वा कुलसुन्दरीम् ॥ ७३ ॥ कुत्सितां वा महादुष्टां नमस्कृत्य विभावयेत् । तासां प्रहारो निन्दा वा कौटिल्यमप्रियं तथा ॥ ७४ ॥ सर्वथा च न कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकः । स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव विभूषणम् ॥ ७५ ॥ स्त्रीसङ्गिना सदा भाव्यमन्यथा स्वित्रयामपि । विषरीतरता सा तु भाविता हृदयोपरि ॥ ७३ ॥ तद्धस्थावचितं द्रव्यं तद्धस्तावचितं जलम् । तद्धस्तावचितं भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत् ॥ ७७ ॥ अन्यमत्त्रपुरस्कारं निन्दां चैव विवर्जयेत् । एतद् ब्रह्म तदेवैतन्नाहं वस्तु न सोऽपि च ॥ ७८ ॥ नानाचारं न कर्तव्यं नाक्तरणमितस्ततः । प्रायिश्वतं भृगोः पातं तीर्थाभिगमनं तथा ॥ ७६ ॥ पिएडं वेदोदितं न्यासं कौले पश्च विवर्जयेत् । भृतहिंसा न कर्तव्या पश्चहिंसा विशेषतः ॥ ८० ॥

बिलदानं विना देव्या हिंसां सर्वत्र वर्जयत । विल्दानाय या हिंसा न दोषाय प्रकीर्तिता ॥ ८१ ॥ विलदानाय हिंस्याच सदा देवि महापशून । इति वेदविदां देवि सिद्धान्तः सर्वसंमतः ॥ ८२ ॥ वेदसंमतसिद्धान्तः स ममापि च संमतः । पशुयागे महेशानि पशुं हन्यान संशयः ॥ ८३ ॥ सा हिंसा निन्दिता वेदैयी च वैधेतरा भवेत । वैधहिंसा च कर्तव्या संशयों नास्ति कश्चन ॥ ⊏४ ॥ इदानीं शृखु चार्विङ्ग रहस्यं परमाद्भतम् । रहस्यं सर्वदेवीनां समयाचारलच्याम् ॥ ८५ ॥ येन विना महेशानि न सिध्येनमत्रमुत्तमम् । कल्पकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिन जायते ॥ ८३ ॥ मानवाः कुलशास्त्राणां कुलाचारानुचारिणाम् । सिद्धाः स्युनीस्ति संदेही वैष्णवाचारतत्पराः ॥ ८७ ॥ परनिन्दासहिष्णुः स्यादुपकाररतः सदा । पर्वते विजने वापि निर्जने शून्यमण्डले ॥ ८८ ॥ चतुष्पथे कलामध्ये यदि दैवानमहेश्वरि । च्चगां ध्यात्वा मनुं जन्त्रा नत्वा गच्छेद्यथासुखम् ॥ ८६ ॥ गृश्रं वीच्य महाकालीं नमस्कुयोदतिनद्रतः । चेमङ्करीं तथां वीच्य जम्बुकीं यमदृतिकाम् ॥ ६० ॥ कुररं श्येनभुकाको कृष्णमाजीरमेव च । कृशोदरि महाचएडे मुक्तकेशि बलिप्रिय ॥ ६१ ॥ कुलाचारप्रसन्नास्य नमस्ते शंकरात्रिये । रमशाने चं शवं दृष्टा प्रदिच्यमनुत्रजन ॥ ६२ ॥

प्रणम्यानेन मनुना मन्त्री सुखमवाप्रुयात्। घोरदंष्ट्रं करालास्यं किटि-शब्दिननादिनि ॥ ६३ ॥ गुरुघोरग्वाम्फालं नमस्ते चितिवासिनि । रक्कवस्तां रक्तपुष्पां विलोक्य त्रिपुराम्विकाम् ॥ ६४ ॥ प्रराम्य द्राडवद्भाविम मन्त्रं पठेन्तरः । वन्धृकपुष्पसंकाशे त्रिपुरे भयनाशिनि ॥ ५६ ॥ भाग्योदयसमुत्पन्ने नमम्तं वरवर्णिनि । कृष्णवर्ण तथा पुष्पं राजानं राजपुत्रकम् ॥ ६६ ॥ हम्त्यश्वरथशस्त्राणि करवीरं तथा शिवम् । महिषं कुलनाथं च दृष्ट्रा महिषमदिंनीम् ॥ ६७ ॥ प्रणम्य जयदुर्गा वा स तु विद्वेन लिप्यते । जय देवि जगद्धात्रि त्रिपुराद्ये त्रिद्वते ॥ ६८ ॥ भक्तेभ्या वरदे देवि महिपन्नि नमां इस्तु ते । मद्यभाग्डं समालाक्य मत्स्यमांनं वरित्वयम् ॥ ६६ ॥ दृष्ट्वा च भैरवीं देवीं प्रणम्य विन्यसे नमनुम् । घोरविद्यविनाशाय कलाचारसमृद्धये ॥ १०० ॥ नमामि वरदे देवि मुएडमालाविभूषिते रक्तधारासमाकीर्से वर्रंदे लां नमाम्यहम् ॥ १०१ ॥ मर्वविव्वहरे देवि नमस्ते हरवल्लभे । एतेषां दर्शनेनेव यदि नेवं प्रवर्तते ॥ १०२ ॥ शक्तिमत्रं पुरस्कृत्य तस्य सिद्धिर्न जायते । एतेषां हिंसनोचाटमारणं वागुरादिभिः ॥ १०३ ॥ क्रियते येन पापात्मा मद्भक्तः स कथं भवेत । प्रधानांशसमुद्भता एतं कुलजनप्रिये ॥ १०४ ॥

<sup>ं</sup> कटोराचि ं सा पाठः । २ 'फलकान् बीरपूरुपान' खा पाठः । ३ 'विस्रीत' खा पाठः । ४ 'र्यावदने ं सा पाठः ।

डािकन्यश्च महादेवि लदंशाः सर्वतो दिशः ।
लब्धसिद्धिसमायागां डािकनीदर्शनं यदि ॥ १०५ ॥
श्चथवा दानवानां च मद्भक्षानां विशेषतः ।
वदुकानां देवतानां तस्य सिद्धिश्च जायते ॥ १०६ ॥
परयोषां समालोक्य पोडशाब्दां मनोहराम् ।
रक्षवस्तां मृगाचीं च प्रणम्य च मनुं जपत् ॥ १०७ ॥
श्चष्टोत्तरशतं जन्ना सिद्धिमामोति निश्चितम् ।
ततः सिद्धमनुर्मन्त्री सर्वकर्माणि साधयेत् ॥ १०८ ॥
वैशाखं मासि देवेशि तृतीयाच्चयसंज्ञिता ।
तस्यां चावाद्य विधिवत् कािलकां भवनेश्वरीम् ॥ १०६ ॥
प्रस्तुतिं कारयेदिद्वान् सर्वकामफलप्रदाम् ।
स्तुता चावाद्य यत्नेन पूजयेत् परदेवताम् ॥ ११० ॥
चतुर्भुजां महादेवीं मुण्डमालाविभूषिताम् ।
श्रीदेव्यवाच

भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रार्थपारग । कालिकाया महादेव्याः पूजनं विस्तरेण तु ॥ ११२॥ गुप्तवीजं गुप्तमत्रं मूलाधारवहिष्कियाम् ।

कथयस्य समासेन येन तुष्यामि शंकर ॥ ११३ ॥

(श्रीभैरव उवाच)।

मन्त्रन्यासं समाचर्य ऋष्यादिन्यासमाचरेत् । आदौ च आसनं दन्ता पूजयेत् परदेवताम् ॥ ११४ ॥ अस्यां तिथौ महादेवि कालिकां यः प्रपूजयेत् । तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सर्वेशत्रुचयो भवेत् ॥ ११५ ॥

राजानोऽन्ये महेशानि दासलं प्राप्नुयुर्लेघु । न प्जयित चेत्कालीं दम्भाद्वाप्यथ भैरवि ॥ ११६ ॥ सर्वनाशं करात्याशु कुद्धा भवति कालिका । तसात् सर्वप्रयत्नेन महाविभवविस्तरः ॥ ११७ ॥ पूजयेत परमेशानी सर्वकामसमृद्धिदाम् । महापूजां महादेवि यदि कुर्योद्वरानने ॥ ११⊏॥ तदैव महती सिद्धिभवत्येव न संशयः। चतुर्वर्गस्य कामी हि पूजयेत कालिकां मुदा ॥ ११६॥ प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण प्राणान् संस्थापयेद् वुधः । न्यासजालं महादेव्याः शरीरे विनिवेश्य वै ॥ १२० ॥ एवं च आत्मनो देहे न्यासजालं निवेशयेत । भृतशुद्धिं ततः कुर्यात् प्राणायामं चरेत् त्रिधा ॥ १२१ ॥ अपसर्पनतु ते भृता ये भृता भ्रुवि संस्थिताः । ये भृता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ १२२ ॥ विधानुत्सार्य देवेशि पद्मं निर्माय यागवित् । देवीसंमुखतो देवि ततः पूजां समारभेत् ॥ १२३ ॥ -रात्रों गतं तु प्रहरे प्रथमे सुरवैन्दिते । यासनं प्रथमं दद्यात् स्वागतं तदनन्तरम् ॥ १२४ ॥ पाद्यार्घ्याचमनीयं च मधुपर्कं ततः परम् । तथा चाचमनीयं च स्नानीयं च ततः परम् ॥ १२४॥ 'वसनं रक्तकं दद्याद् रजताभरणं तथा । गन्धपुष्पे महादेवि धूपदीपौ ततः परम् ॥ १२६ ॥ नैवेद्यं त्रिविधं दद्यात् सुस्वादु सुमनोहरम् । ताम्बूलं परमं हद्यं दद्याद् दैन्ये मनोहरम् ॥ १२७ ॥

१ 'सुरगणार्चिते ' इति पाटान्तरम् ।

बल्दिरानं महादेव्ये कुर्यात् साधकसत्तमः । छागं दद्यात्तथा मेषं महिषं गोधिकां तथा ॥ १२८ ॥ कपोतं च महेशानि दद्याद् देव्ये मनोहरम् । मधुदकं महादेव्ये शकरादिविनिर्मितम् ॥ १२६ ॥ ततः शत्रुवलिं राजा दद्यात् चीरेण निर्मितम् । स्वयं छिन्द्यात क्रोधदृष्ट्या प्रहारजनकेन च ॥ १३० ॥ कोपेन च सकृद देवि सत्यं सत्यं गराधिर । प्राणप्रतिष्टां कृता वै शत्रुनाम्ना महेश्वरि ॥ १३१ ॥ शत्रुचयो महादेवि भवत्येव न संशयः । मत्रं जप्त्वा विधानेन नमस्कुर्याच्छुचिसिते ॥ १३२ ॥ वाद्यभाएडं निवंद्यंव सर्वयत्नेन देशिकः । ततः स साधको बीरो जायते नात्र संशयः ॥ १३३ ॥ सन्दंशं परमं दद्याद भृष्टद्रव्येण संयुतम् । गुडचीरं मधु द्राचामिज्ञदग्डं पुरातनम् ॥ १३४ ॥ रम्भाफलं बीजपूरं तथा च नारिकलकम् । मधुयुक्कं नारिकेलं शस्यं दद्यानमहेश्वरि ॥ १३५ ॥ अवश्यं दापयेत् तत्तु देवीतोषो महान् भवेत् । गुप्तमत्रं महेशानि जानीहि नगनन्दिनि ॥ १३६ ॥ भुवनेशी-द्वयं भद्रे कूचयुग्मं ततः परम् । निजवीजद्वयं देवि दिचिए कालिकेति च ॥ १३७ ॥ संहारक्रमयोगेन पूर्ववीजानि चोचरेत् । वेदादिश्व महामत्रो वह्विजायावधिः स्मृतः ॥ १३८ ॥ असात परतरं नास्ति कालीमन्त्रः परात्परः । कल्पपादपनामायं भजतां कामदो मनुः ॥ १३६ ॥

भ मन्त्रस्तु उांहींदींहूं हुंकींकी दिसेणे कालिके कींकींहुं हूं दीही स्वाहा ॥

अतिप्रियत्वात् कथितो न प्रकाश्यं वरानने । गुप्तवीजिमदं काल्याः सर्वतत्त्रेषु गोपितम् ॥ १४०॥ वश्यादि च महेशानि अनेन जायतेशचिरात् । अष्टोत्तररातेनापि मुलाधारवहिष्कियाम् ॥ १४१ ॥ कर्तुं च शक्यते देवि सिद्धो भवति तत्त्रणात् । कलौ काली तथा तारा चान्नपूर्णा च सुन्दरी ॥ १४२ ॥ एतासां सिद्धविद्यानां श्रीमत्रग्रहणादपि । शिवलं जायते सुभू संशयो नास्ति कश्वन ॥ १४३ ॥ शीघं सिद्ध्यन्ति मन्त्राश्च सत्यं सत्यं महेश्वरि । माघे मास्यसिते पत्ते रटन्त्याख्या चतुर्दशी ॥ १४४ तस्यां संपूजयेत् तारां महाविभवविस्तरैः । चक्रवर्ती महाराजा भवत्येव न संशयः ॥ १४४ ॥ मार्गे मासि सिते पत्ते सप्तमी रविवल्लभा। द्यन्नदां पूजयेद् भक्तया पुत्रपौत्रसमन्त्रितः ॥ १४६ ॥ लच्मीः स्थिरायतेऽवश्यं यावच सचराचरम् । तावत्तस्य गृहे लच्मीर्वेकृत्यं परिवर्ज्य च ॥ १४७ ॥ निश्चला च भवेद् देवि सत्यं सत्यं गणेश्वरि । पूजा चास्या महेशानि कथिता तवं सिन्नधौ ॥ १४८ ॥ अन्नदाकल्पके सम्यग् जानीहि गणसुन्दरि । कार्तिके शुक्रपत्तस्य नवमी या सिता भवेत् ॥ १४६ ॥ तस्यां पूज्या महेशानि सुन्दरी परदेवता । सुन्दर्याः पटले सम्यक् पूजा च कथिता शुभे ॥ १५०॥ इति ते कथितं किञ्चित् नैमित्तं परमं शुभम् । अन्यदु बच्यामि देवेशि जायन्ते च निरापदः ॥ १५१ ॥

इदानीं कथीयष्यामि काम्यानुष्ठानमुत्तमम् । यनंत्र महता देवि सर्वविद्यामयो भवेत् ॥ १५२ ॥ होमतपेराप्जा च भावना जप एव च। मन्त्रस्य सःधनं चैव मारणाचाटने तथा ॥ १५३ ॥ एतानि काम्यकर्माणि कुरुते साधकः सदा । अर्धरात्रे शरत्कालो हेमन्तः स्यात् प्रभानके ॥ १५४ ॥ पूर्वाह्वे च वसन्तः स्यात् मध्याह्वे ग्रीष्म एव च । प्रावृद्काले(ऽपराह्ने स्यात प्रदोषः शिशिरः स्मृतः ॥ १५५ ॥ उपायोगे च हेमन्तः प्रभाते शिशिरागमः। प्रहरार्धे वसन्तश्र ग्रीष्मो मध्यन्दिनान्तरे ॥ १५६ ॥ तुर्ययामे च वर्षां ख्या शरदस्तंगते रती । एतत्ते कथितं सुभू कालानां नियमं शृशा ॥ १५७ ॥ एवं ज्ञाला महेशानि सर्वकर्माणि कारयेत् । शान्ति पुष्टिं तथा वश्यमाकर्षोचाटनादिकम् ॥ १४८ ॥ पदकर्माणि प्रयुक्तानि निग्रहा मारणं तथा । रांगकृत्याच्यादीनां निरासः शान्तिरीरिता ॥ १५६ ॥ पृष्टिर्धनजनादीनां वश्यादीनां च कथ्यते । जनसंवननं चेवाकर्षणमात्मना कृतम् ॥ १६० । उचाटनादिकरणं निग्रहः परिकीर्तितः । जनानां प्राणहरणं मारणं परिकीर्तितम् ॥ १६१ ॥ ष्ट्याद्यं समारभ्य घटिकादशकं क्रमात् । ऋतवः स्युर्वसन्ताद्याश्राहोरात्रं दिने दिने ॥ १६२ ॥ **रसन्तग्रीष्मवर्षाख्यशरद्धेमन्तशैशिराः** । मन्तो शान्तिके प्राक्ता वसन्तो वश्यकर्मणि ॥ १६३ ॥

शिशिर स्तम्भनं प्रोक्तं विदेषे ग्रीष्म ईरितः । प्रावृड्चाटने शस्ता शरन्मारणकर्मीण ॥ १६४ ॥ वर्षे चाकर्पणे चैव रक्तवर्णं विभावयेत् । निर्विषीकरणे शान्तौ पुष्टौ चाप्यायने सितम् ॥ १६५ ॥ पीतं स्तम्भनकार्येषु धृष्रमुचाटने भवेत् । उन्मादे शक्रगोपाभं कृष्णवर्णाभकं मृतौ ॥ १६६ ॥ उत्थितं मारणे ध्येयं सुप्तमुचाटने स्मृतम् । उपविष्टं सरेशानि वश्यादौ परिचिन्तयेतु ॥ १६७ ॥ त्रासीनं श्वेतवर्णं तु ज्ञेयं तु शान्ति(सात्वि)के शिवे । वामपार्श्वस्थितं कृष्णं तामसं परिकीर्तितम् ॥ १६८ ॥ सात्त्रिकं मोत्तकामानां राजसं राज्यमिच्छताम् । तामसं शत्रुनाशार्थं सर्वव्याधिनिवारकम् ॥ १६६ ॥ मारणे विषसंहारे भृतग्रहनिवारणे । उचाटने च विद्वेषे पश्चवर्णं प्रयुज्यते ॥ १७० ॥ मन्त्रान्ते नामसंस्थानं योग इत्यभिधीयते । शान्तिक पौष्टिके वश्ये प्रायश्चित्तविशोधने ॥ १७१ ॥ मोहने दीपने योगं प्रयुक्जनित मनीषिणः । स्तम्भनोचाटनोच्छेदविद्वेषेषु स चोच्यते ॥ १७२ ॥ नाम्न त्राद्यन्तमध्ये च मन्नसांमुख्य उच्यते । मन्त्राभिमुख्यकरणे सर्वपापप्रणाशने ॥ १७३ ॥ ज्वर एष विषकृत्याशान्तिके स चंउच्यते । संमीलने स एवाथ मत्राणामचराणि च ॥ १७४ ॥ एकैकान्तरितं मत्रग्रथनं तत् प्रकीर्तितम् । यच्छान्तिके विधातव्यं नामाद्यन्ते यदा मनुः ॥ १७५ ॥ तत्संपुटं मवेत् तत्तु कीलकं परिभाषितम् । स्तम्भे मृत्युजये द्विष्टौ रचलादिषु संपुटः ॥ १७६ ॥ द्वे द्वे मन्त्राचरे यत्र एकैकं साध्यनामकम् । विदर्भ एष विज्ञेयो मुनिभिस्तत्रवेदिभिः ॥ १७७ ॥ विद्वकार्ये जपेत स्वाहा नमः सर्वत्र चार्चने । शान्तिपृष्टिवशद्वेषमारणोचाटने तथा ॥ १७८॥ सुधा स्वाहा वषद हुं च वौषद फटं क्रमान् न्यसेत्। पद्मासनं महादेवि पौष्टिके समुदाहृतम् ॥ १७६ ॥ वश्ये चैव महेशानि तथा च शानितके शिवे । श्रासनं स्वस्तिकं प्रोक्तं साचात् सिद्धिकरं तथा ॥ १८०॥ आकृष्टौ च महेशानि कम्बलं समुदाहतम् । वीरासनं महेशानि विद्वेषे समुदाहृतम् ॥ १८१ ॥ उचाटने मारणे च वीरासनं प्रशस्यते । शान्तिपौष्टिकवश्ये च सुन्दरी शोभनाशया ॥ १८२ ॥ सर्वाभरणसंदीप्ता प्राप्तकाममनोरथा । ध्यातव्या देवता सम्यक् सुप्रसन्नाननाम्बुजा ॥ १८३ ॥ आकर्षणे च तद्रत् स्यात् उचाटने प्रशस्यते । साध्य आकर्षणे द्वेषे प्रथितं तन्त्रवेदिभिः ॥ १८४ ॥ वर्जमानैजनदान्तेर्प्रथितस्तचकेण च। उकारवयसाविष्टौ यत्त उचाटने तथा ॥ १८५ ॥ शिलयाकान्तितस्तन्वं तृणपानादिषु समरेत् (१) । इदानीं शृख चार्विङ्ग तिथीनां नियमं शुभे ॥ १८६ ॥ पश्चमी च द्वितीया च तृतीया सप्तमी तथा । र्घेज्यवारसंयुक्ता शान्तिकर्मिण प्जिता ॥ १८७ ॥

सप्तमी पौष्टिके शस्ता अष्टमी नवमी तथा । दशम्येकादशी चैव भानुशुक्रादिसंयुता ॥ १८८ ॥ त्राकर्पगेऽप्यमावास्या नवमी प्रतिपत्तथा । पौर्णमासी मन्दभानुयुक्ता विद्वेषकर्मिण ॥ १८६ ॥ कृष्णा चतुर्दशी तद्वदष्टमी मन्दवारका । उचाटने तिथिः शस्ता प्रदोषे च विशेषतः ॥ १६० ॥ चतुर्दरयष्टमी कृष्णा त्रमावास्या तथैव च । मन्दसौरदिनोपेता शस्ता मारणकर्मणि ॥ १६१ ॥ बुधचन्द्रदिनोपेता पश्चमी दशमी तथा । पौर्णमासी च विद्येया तिथिः स्तम्भनकर्मिण ॥ १६२ ॥ शुभग्रहोदये कुर्यादशुभा ऋशुभोदये । रौद्रकर्माणि रिक्नार्के मृत्युयोगे च मारणम् ॥ १६३ ॥ होमतर्परापुजा च भावना जप एव च। मन्त्रस्य धारणा चैव मारणोत्सादने तथा ॥ १६४ ॥ एतानि काम्यकर्माणि प्रयोगेऽन्यत् समर्चयेत् । अथान्यत् संप्रवच्यामि वशीकर्णमुत्तमम् ॥ १६५ ॥ येन विज्ञातमात्रेण मन्त्राः सिद्ध्यन्ति तत्त्रणात् । प्रतिमां कारयेद देवि पलेन रजतस्य च ॥ १६६ ॥ पलार्थेन महेशानि साध्यस्य प्रतिमां शिवे । हरितालं पलार्धं च हरिद्राचूर्णकं तथा ॥ १६७ ॥ गर्त कृत्वा सार्धहस्तं तत्र निचिप्य सुन्दरि । रक्तासनं तत्र दन्या वसेत् तद्गतमानसः ॥ १६८ ॥ चतुर्दिच्च महेशानि पताकां विनिवेशयेत् रक्नासने चोपविश्य पूर्वास्यो जपमाचरेत ॥ १६६ ॥

पूजाया नियमं देवि जानीहि नगनन्दिनि । तिलपूर्णं घटं तत्र स्थापयेत् देवि देशिकः ॥ २०० ॥ ताम्रपात्रं ततो न्यस्य प्रतिष्ठामाचरेत् ततः । प्रागप्रतिष्ठामश्रेग प्रागान् संस्थापयेद् बुधः ॥ २०१ ॥ अधः कृत्वा पूजियत्वा प्रवालमालया जपेत् । दशसाहस्रजप्येन प्रयोगाहीं भवेत ततः ॥ २०२ ॥ प्रगावं पूर्वमुचार्य मायाबीजं द्वितीयकम् । कान्तं च लाफिनीयुक्तं वामकर्णेन्दुभृषितम् ॥ २०३ ॥ ततो रक्रपदं ब्रुयाचामुएडे तदनन्तरम् । साध्यनाम ततो न्यस्य वशमानय तत्परम् ॥ २०४ ॥ विद्वजायावधिर्मन्त्रो जपेद् दशसहस्रकम् । दशांशादिप्रमाणेन होमादींश्र समाचरेत् ॥ २०५ ॥ प्रातः स्नात्वा शुचिर्भृत्वा इविष्याशी जितेन्द्रियः। प्रातः कालं समारभ्य जपेद् मध्यन्दिनावधि ॥ २०६ ॥ जपे समाप्ते देवेशि हुनेद् दिने दिने शुभे । जातीकुसुमहोमेन वशयेन्नात्र संशयः ॥ २०७ ॥ कपूरिमिश्रितैस्तोयैस्तर्पयेत परदेवताम् । पूर्व प्रस्वमुद्धत्य चामुगडां प्रवदेत् ततः ॥ २०८ ॥ तर्पयाम्यग्रिजायान्तं मन्त्रं जानीहि भैरवि । अनेनैव विधानेन सन्तर्प्य परदेवताम् ॥ २०६ ॥ सिद्धिप्रयोगो देवेशि जायते नात्र संशयः । श्रमिषेकं ततः कुर्याद् भैरवि प्राणवल्लभे ॥ २१० ॥ प्रगावं च महेशानि चाम्रुएडां तदनन्तरम् । श्रिभिषिश्रामि तत्पश्रात् हृदन्तेनाभिषेचयेत् ॥ २११ ॥

तद्दशांशेन देवेशि बाह्यणान् भोजयेत् तदा । एवं कृते महेशानि वशीकरगामुत्तमम् ॥ २१२ ॥ जायते नात्र संदेहः सत्यं सुरगणाचिते । कामतुल्यश्च नारीणां रिपूणां शमनोपमः ॥ २१३ ॥ यावज्जीवितपर्यन्तं स्मरबाग इवेश्वरि । जायते नात्र संदेहः सत्यं सुरगणार्चिते ॥ २१४ ॥ श्वेतापराजितामृलं पेषयेद् रोचनायुतम् । शतेन मित्रतं कृत्वा तिलकं कारयेत् ततः ॥ २१५ ॥ वशयेद् नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं महेश्वरि । चन्द्रसूर्यो यदि दृथा तदा निष्फलभाग् भवेत् ॥ २१६ ॥ रक्तवस्त्रेण चामुएडां तोषयेद् बहुयत्नतः । सुवर्णदिचणा देया वित्तानुसारतः प्रिये ॥ २१७ ॥ द्याद्यन्ते महतीं पूजां कुर्यात् तस्य वरानने । पञ्चदिनप्रयोगेण राजानं वशमानयेत् ॥ २१८ ॥ तव प्रीत्ये महादेवि कथितं भुवि दुर्लभम् । विद्वेषणं विशेषेण शृखुष्वैकमनाः प्रिये ॥ २१६ ॥ करञ्जकविषेगीव तथा धनूरकेगा च । काकोलुकौ सदा लेख्यौ भूर्जपत्रे महेश्वरि ॥ २२० ॥ साध्यानां नामसहितं मत्रं संलिख्य साधकः । एतयोर्यादृशं वैरं तादृशं चामुकयोर्भवेत् ॥ २२१ ॥ वह्निजायावधिर्मन्त्रः सर्वविद्वेषकारकः । महाकाली देवता च पूजा तस्याः शुभप्रदा ॥ २२२ ॥ एवं सहस्रमानेन जपं कुर्याच्छुचिस्मिते । मारणं सविशेषं च शृखुष्वैकमनाः प्रिये ॥ २२३ ॥

निहत्य कृष्णमार्जारं मस्तकं तत्र तं नयेत्। सिन्द्रेण समायुक्तं कुर्यात् साधकसत्तमः ॥ २२४ ॥ ति जिह्वायां महादेवि साध्यनाम लिखे चिछवे । साध्यनाम लिखित्वा तु कालीमत्रं जपेन्मुदा ॥ २२५ ॥ निजवीजेन घटितमचरं प्रजपेत् ततः। दशसाहस्रजापेन मारयेदरिमग्रतः ॥ २२६ ॥ रमशानकालिकां तत्र चावाह्य पूजयेच्छुभे । लाहालङ्कारसंयुक्तं वस्तं देव्ये प्रदापयेत् ॥ २२७ ॥ दिचिणास्यो जपेद् मत्रं ततः सिद्धो भवन्मनुः। <mark>ऋत्रं पक्त्वा महादे</mark>वि निर्जने दापयेत क्रिये ॥ २२⊏ ॥ अर्घरात्रे विलं दत्त्वा खनेद् विरिगृहे यदि । सप्ताहमध्ये देवेशि शत्रुर्याति यमालयम् ॥ २२६ ॥ इति ते कथितं देवि सारात् सारतरं मतम्। तव स्नेहाद्वरारोहे प्रकाशितमिदं पुरः ॥ २३० ॥ शान्तिकं शृषु सर्वज्ञे येन जीवति साधकः । उर्वशी प्रथमं नीत्वा युगान्तकारकं परम् ॥ २३१ ॥ स्तनद्वयेन संयुक्ता धूमिनी-त्रितयं ततः । अस्य मन्त्रस्य देवेशि सहस्राष्ट्रप्रमाग्गतः ॥ २३२ ॥ जपं कुर्याद् महेशानि अन्नपूर्णा च देवता । प्जयेद् विविधैर्भच्यैर्नानःरससमन्वितः ।। २३३ ॥ चर्वं चोष्यं तथा लेखं द्रव्यं द्यान्मनोहरम् । दशांशादिप्रमाणेन होमादींश्व समाचरेत् ॥ २३४ ॥ पद्मपुष्पस्य होमेन शान्तिर्भवति सुन्द्रि । मधुना तर्पयेद् देवीमत्रपूर्णां परां गतिम् ॥ २३५ ॥

प्रथमेऽहनि देवेशि जलेन पूरयेद् घटम् । तद्घटे पूजयेद् देवीं पूज्यावाह्य सुरेश्वरीम् ॥ २३६ ॥ • मन्त्रेणानेन देवेशि यदि क्यीत प्रयोगकम् । सर्वव्याधिर्विनश्येत नात्र कार्या विचारणा ॥ २३७ ॥ रहस्यं शृखु देवेशि <sup>रे</sup>येन सत्य युगं?पुरं)ब्रज़ेत् । साधनादि महेशानि बहुधा कथितं मया ॥ २३८ ॥ पुनः केन प्रकारेण ज्योतीरूपां विलोकयेत्। तन्मे शृख वरारोहे कृपया परमेश्वरि ॥ २३६ ॥ शृखु साध्वि महाभागे सर्वज्ञानान्तरस्थितम् । वैष्णवे गागापत्ये च शैवे वा शाम्भवेऽपि वा ॥ २४० ॥ योगे संन्यासधर्मे वा कौलो धर्मः प्रशस्यते । कुलीनधर्ममाश्रित्य जपेद् रात्रिन्दिवं शिवे ॥ २४१ ॥ नद्यादौ विजने शून्ये गेहे विल्वतले तटे । लतासंवेष्टितस्थाने शुद्धभावेन तां भजेत् ॥ २४२ ॥ श्मशाने निर्जने वापि सदा तिष्ठति सुन्दरी । विकाररहिताश्रेत त्वां भजन्ते सिद्धिकामिनः ॥ २४३ ॥ तदा त्वं साधकानां च भितता दृष्टिगोचरा । माधनं च प्रवच्यामि कथितं यत् तपोधने ॥ २४४ ॥ यतिभावेन वा देवि राजभावेन वा शिवे । अभेददर्शी संभृय त्वां प्रपश्यति साधकः ॥ २४५ ॥ तीर्थपूर्णं नवघटं कुजवारे उष्टमी यदि । निधाय तत्र विधिवत् पूजां कृत्वा विधानतः ॥ २४६ ॥ विषिच्य वेदिकां तत्र तस्योपरि शुभासनम् । त्रास्तीर्य निवसेत् तत्र ज्योतिर्मन्नपुरः सरम् ॥ २४७ <sup>॥</sup>

भें येन प्रत्यचतांत्रजेत ' इति पाठान्तरम् ।

फुन्कारेण चतुर्दिन्नु तन्मत्रमुचरन् धिया । ध्यायेच सततं देवि तव रूपं प्रयत्नतः ॥ २४८ ॥ डिभुजां सुन्दरीं श्यामां नानारत्नविभृषिताम् । रक्रवस्त्रां स्मितमुखीं मातृवत् परिपालिनीम् ॥ २४६ ॥ भैरवीं घोररूपां त्वां तदा जानाति भैरवि । नासारन्ध्रोपरि ध्यायेत तव तेजः स्वचन्नुपा ॥ २५० ॥ कुर्चमध्येऽथवा पश्येत तत्र ज्योतिरनामयम् । चन्द्रकोटिप्रभं शीतं रविकोटिसमं खरम् ॥ २५१ ॥ उत्तुङ्गे च महाकालं स्वप्रकाशाचलं गुरुम् । भीरेंग चतसा धार्य काले काले विधानतः ॥ २५२ ॥ शून्यालय प्राङ्गणे वा वीथिकापालिकास च । शृङ्गाट-हट्ट-शालेषु यथारुचि करोतिवति ॥ २५३ ॥ किन्तु देवि विना हेतुं चेतः कस्मात् प्रसीदाति । अन्तःशुद्धिर्मनःशुद्धिर्हेतुशून्या कथं भवेत् ॥ २५४ ॥ नाचारे हरति प्रीतिर्विगीते नास्ति मे रुचिः । ततो हेतुं समाधाय सुगोष्यं जपमाचरेत् ॥ २५५ ॥ सुरा हेतः कारणं च परमामृतमेव च । ज्ञानदा शुभदा तीर्थं मदिरा मोदिनी सती ॥ २५६ ॥ शुरुडा प्रबहुकुल्याङ्गा पावनी तारिस्मीति च। तव नामानि गोप्यानि जानीहि कुलभैरवि ॥ २५७ ॥ तत्स्वरूपां मदोन्मत्तां मदिरां शङ्खभूपणाम् । घ्यायेत् प्रतिमुखीं स्मेरस्वप(सुद)तीं शुभदां शुभाम् ॥ २५८ ॥ न च मे त्वापभाषेथा सदा शान्तन चेतसा । भिच्चत्वं राजता वापि तवाश्रया युगे युगे ॥ २४६ ॥

हेतुशून्या ऋिया नष्टा नान्तःशुद्धिर्नवा सुखम् । देहं व्यर्थं विजानीहि देवि त्वत्साधनं विना ॥ २६० ॥ साधनं हि वृथा देवि हेतुवादं तथा शृखु । भैरवेर्हेतुपतिभिर्मार्गेः सेव्यं च शङ्कार ॥ २६१ ॥ मिलित्वा पर्वतेऽरुएये यो वै संयमितातमना । एकाकी नैव मद्यात्रं स्त्रीभिः (१) स्तोत्रं सुवर्णितम् ॥ २६२ ॥ पश्चभिर्दशभिर्वापि जापकस्य सुसंयुतम् । समभावे जपेद् देवि नियतं द्वित्रिकः सह ॥ २६३ ॥ किञ्चिद्ध्यानेन तत्सर्वं न द्विधा किञ्चिदीरितम् । म्मत्वा ततं ब्रह्ममयं भ्रान्तिरत्र न जायते ॥ २६४ ॥ स्वीकृत्य त्वमपि ध्यायेस्तदा द्रच्यसि सुन्दरि । एवं ध्यात्वा महेशानि प्रसन्नं यदि मे मनः ॥ २६४ ॥ शोधनं संप्रवच्यामि ज्ञानात् सार्वज्यदायकम् । घटं पुरो निधायादौ त्रिर्जपन् मृलमुचरेत् ॥ २६६ ॥ योनिमुद्रां प्रदश्यीथ शुभमेनमुदीरयेत् । नमस्ते ज्ञानदे शुद्धे शुद्धिभावविनिश्चिते ।. २६७ ॥ ज्योतीरूपे ध्वान्तहरे वरदेऽमृतरूपिणि । अविद्यान्तरसंस्थाने महापातकनाशिनि ॥ २६८ ॥ सर्वपुरायप्रसवने सर्वदामृतमानसे । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं प्रसीद परमेश्वीर ॥ २६६ ऋद्धिं देहि मनः शुद्धिं(देहि)दुद्वव(?)ते नमः । चराचरधते पुर्णये धतिदे धतिनाशिनि ॥ २७० ॥ सुरासुरनरैः मेव्ये व्यामोहं हर मेऽन्धे । अरुणाचि विशालाचि विलन्ने साचिणि स्वयम् ॥ २७१ ॥

दिन्यशङ्खपरीधाने सुलजे प्रीयतां मयि। तमःसंचयनाशिन्ये शिवारूपधृते परे ॥ २७२ ॥ नमस्ते कुल्बमीये कालिकाये हवे वले। पें स्त्रीं हुंड्रीं दिव्यरूपे महामाये महेश्वरि ॥ २७३ ॥ ब्रींकारात् सिद्मामोति बुद्धिं देहि यशस्त्रिनि । अम्तत्वं प्रयाद्यत्र निपेहि सिद्धिमुत्तमाम् ॥ २७४ ॥ अपारंऽसारसंसारे तारे कामदुघेऽनघे । सर्वदेवगणप्रीतेऽपरिमेयगुणाश्रये ॥ २७५ ॥ ब्रह्मानन्दपरानन्दे नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः। चन्नध्वीन्तं मनोध्वान्तं छिन्धि देवि सुरेश्वरि । २७६ ॥ कुलाचारप्रसन्ना त्वं पुनीहि ब्रह्मवादिनि । सत्यानन्दमयि श्रीदे कमले शूलधारिणि ॥ २७७ ॥ पुतकतो विश्वसेव्ये प्रस्तिमुनिमानसे । नमो नित्यं जयायै ते परायै ते नमाम्यहम् ॥ २७० ॥ श्रद्धाचाररते गोप्ये पश्रनां गणकएठके । यथा ध्वान्ताद्विमुच्येऽहं तथा क्रुरु सुराचिते ॥ २७६ ॥ एवं स्तुत्वा महादेवि मृलेनैव विशोधयेत । उों एकमेव परं ब्रह्म स्थूलस्चममयं ध्रुवम् ॥ कचोद्भवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम् ॥ २८० ॥ उों सूर्यमण्डलसंभ्रते वरुणालयसंभवे । अमार्वीजमये देवि शुक्रशापाद्विग्रुच्यताम् ॥ २८१ ॥ उों वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि । तेन सत्येन देवेशि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ २८२ ॥ ततस्तां पुरतः कृत्वा यथोक्तं जपमाचरेत । दिने दिने महादेवि यदि पूजां करोति हि ॥ २८३ ॥

श्रवश्यमेव तद्रपं जानीयात साधकोत्तमः । शवानां साधनं देवि बहुघा कथितं मया ॥ २८४ ॥ वीरभावेन तद देवि हेत्हीनं वृथागतम् । इंदानीं शवरूपेण ध्यायेत् त्वां सततं शिवे ॥ २८५ ॥ तदा कीडति(सि) मुर्त्या च शवोपरि त्रपान्तिना । ततो नित्यानुरागेण यद्भावाय प्रकल्पसे ॥ २८६ ॥ महानिशायां ब्राह्म्ये वा महर्ते ध्यानतत्परः । त्वद्वृषं परमानन्दं तदा पश्यति निश्चितम् ॥ २८७ ॥ रात्रिपूजा-जपध्यानैर्बहुशो हेतुभावितैः। प्रसन्ता त्वं तदा देवि ततस्तत्र दृढा भवेत् ॥ २८८ ॥ सर्वी दृष्ट्वा नमस्कुर्यात् स्पृष्ट्वा तां च शुचिभेवेत् । पीत्वा च परमानन्दं लभते प्राणनिर्देतिम् ॥ २८६ ॥ मोदिनीपूरितघटं विल्वशाखादिशोभितम् । निधाय पुरतो मन्त्रः पूजां कृत्वा विधानतः ॥ २६० ॥ भूपैर्दापैश्व नैवेद्येर्वालिभिश्वेव शुद्धिभः। द्वाविंशतिशतं नित्यं जप्तच्यं वेदिकोपरि ॥ २६१ ॥ यथाशक्त्याथवा जप्यं लच्चमेकं सुसंयतम् । तस्मादुत्थाय विधिवत् तिलाज्यैः श्रीफलैर्डुनेत् ॥ २६२ ॥ तत्तया सुरया देवि तर्पयेच विधानतः। सन्तुष्टे मण्डले देवि संतुष्टा सिद्धिदा नदा ॥ २६३ ॥ निविधं जायते तत्र निःशङ्कं निरुपद्रवम् । निःशोकं निर्विकारं च परं चेतः प्रसीद्ति ॥ २६४ ॥ नवेद्यं तु नमस्कुर्यात् त्वद्बुद्ध्या स्वीकरिष्यति । भ्रमबुद्धिन कर्तच्या मनसापि कदाचन ॥ २६४ ॥

तकैवेद्यं चेतसापि यदि निन्दति कश्चन । तदा तं चर्वयेत् काली निर्मृलं जायतेऽथवा ॥ २६६ ॥ तस्माद् दृष्ट्वा च श्रुत्वा च नच निन्दायंते कचित् । नरमार्जारमहिष-च्छागलैर्मेपर्कस्तथा ॥ २६७ ॥ कपोतकलविङ्काधेईसमदुर-कुक्कुटैः । शालसजालशकल-रोहितादिभिरएडजैः ॥ २६८ ।। वलिभिर्विविधैश्रान्यैः फलेश्र मधुराप्लुतेः । सिक्नसंपकदर्भेश्र वित्वचैरिच्चयष्टिभिः ॥ २६६ ॥ तारिणीं पुरतः कृत्वा शुद्धचित्तेन देशिकः । स्त्रीणां मनो न हन्तव्यं स्त्रियश्वास्य विशेषतः ॥ ३०० ॥ शक्तिरूपा हि त्वद्व्य(क्वाशिकः)यतः सर्वत्र शोभने । पशुशक्तिः पित्रशक्तिर्नरशक्तिश्र शोभने ॥ ३०१ ॥ विगुणं पूजिता कर्म सगुणं जायते सदा । तासां पूजा विधानेन कर्तव्या भक्तितः शुभे । ३०२ ॥ कौलिनी सुभगां शक्तिं पुष्पेगापि न ताडयेत । यदि शक्तिभेवेत् तुष्टा तुष्टां जानीहि तां शिवे ॥ ३०३ ॥ नित्यपूजाविधानेन जपहोमपरायणम् । कुलसङ्गं समाश्रित्य पुरश्ररणमाचरेत् ॥ ३०४ ॥ चेमङ्करी जम्बुकी च काकोलं गृध्रमुत्तमम्। दृष्ट्वा वैषां रुतं श्रुत्वा प्रयामेत् मन्त्रपूर्वकम् ॥ ३०५ ॥ जपकाले महेशानि यद्येषां श्रुयते रवः। तदेव सिद्धिं जानीहि ने जपेत् स्तोत्रमाचरेत् ॥ ३०६ ॥ बलिना मुण्डमालाभिर्गृहं कृत्वा जपं चरेत्। क्रशोदिर महाचएडे मुक्तकेशि बलिप्रिये ॥ ३०७ ॥

कुलाचारप्रसन्नास्ये नमस्ते शक्करियये ।
दीपैरुद्दीपितं कृत्वा तन्मध्ये निवसन् पुनः ॥ ३०८ ॥
परमानन्दिचित्तेन तद्वपस्य जपं चरेत् ।
एकलचेन जप्तेन साधयेत् सिद्धिम्रुत्तमाम् ॥ ३०८ ॥
रात्रो जपं तथा पूजां रहस्यामृतसेवनम् ।
यदि न स्यात् कुलानन्दसाधकः कोलिकः कथम् ॥ ३१० ॥
बहुधा कथितं देवि सत्यं जानीहि मद्वचः ।
कुलामृतं विना देवि चेतः कस्मात् प्रसीदिति ॥ ३११ ॥
तता देवि समादाय पूजितां कुलपावनीम् ।
त्रानन्यभावमाश्रित्य ममात्मा सुप्रसीदिति ॥ ३१२ ॥

श्रीदेव्युवाच ।

किमथ वहुघा देव मोदिनीस्तुतिरीरिता ।

तां विना नैव सिद्धिः स्यादित्येवं कथितं कथम् ॥ ३१३ ॥

तन्मे ब्रुहि महेशान येन तत्साधनं सदा ।

कियते शान्तचित्तेन तद्र्पं दृश्यते मुदा ॥ ३१४ ॥

श्रीभैरव उवाच ।

शृणु देवि परं गुद्धं कारणस्य च कारणम् । येन ज्ञातेन शारीरं मानसं च महेश्वरि ॥ ३१५ ॥ विनश्यति महा(देवि१मोहो)दिव्यं देहं च लप्स्यते । सर्वागमार्थसारं च सर्वयोगस्य मातरम् ॥ ३१६ ॥ शरीरं मलिनं विद्धि मनश्रश्चलमेव च । मलापकपणं नास्ति कृतो ध्यानं महेश्वरि ॥ ३१७ ॥ शरीरभावा बहवः सुखदुःखात्मकाः शुभे । चेतःसंमीलनं केन ज्ञायतां तव जन्तुषु ॥ ३१८ ॥ भीतिलजाजुघुप्साद्या निद्रातन्द्राश्रमादयः । अविपाको विभ्रमश्र शोकचिन्तादिकाः परे ॥ ३१६ ॥ भवन्ति विविधा भावा भृतानां देहधारिखाम् । देहव्यपाये नयनं भृतानां देहधारणे ॥ ३२० ॥ तत्रेव मन एवाहमात्मारामा सनातनी । अतम्तु तारिणीं देवि मम तेजःस्वरूपिणीम् ॥ ३२१ ॥ जानीहि भक्तिमंयुक्तां तामाश्रय विधानतः । मलापकिषिते देहे सम्यग् दीपिततेजसि ॥ ३२२ ॥ .. ध्यानयोगे स्थिरत्वं च बिलत्वं चोपलभ्यते । नाजीर्गो दुर्वलो रोगी भीरुश्विन्तापरिष्लुतः ॥ ३२३ ॥ सुरामंसेवनाद् देवि नैते दोषा भवन्ति हि । अन्ये च बहुवा दोषा नरयन्ति मुक्तियोगतः ॥ ३२४ ॥ शापाश्रश्रलचित्तानां ब्रह्मादीनामिहोदिताः । मन्त्रेण तां समुद्दिश्य मम पूजापरो भव ॥ ३२५ ॥ न्वतस्वरूपां महादेवि तां विद्धि सर्वदा प्रिये । तया विना मनो नित्यं मालिन्यं न परित्यजेत ॥ ३२६ ॥ परित्यक्ते तु मालिन्ये मनो देहं च रूपभाक् । त्रतः सुरां समाश्रित्य साधनं कुरु यन्नतः ॥ ३२७ ॥ इदानीं शृखु चार्विङ्ग शाक्ताचारं वरानने । येन विना न सिद्धिः स्यात् कन्पकोटिशतैरपि ॥ ३२८ ॥ मधु मांसं च मत्स्यं च मधुनं महिला तथा। पश्चमानां समाकृत्या पश्चमी त्वत्स्वरूपिणी ॥ ३२६ ॥ नत्वा स्तुत्वा च तां देवीं पूजियत्वा सदा शुचिः । सुरा जनी च शक्तिः स्यान्मम रूपस्वरूषिणी ॥ ३३०॥

तां समाश्रित्य सिद्धिः स्यानात्र कार्या विचारणा । सुराभाएडं नमस्कुर्यात् स्त्रियं च रक्नवाससम् ॥ ३३१ ॥ कपिलां रोहिणीं गञ्जां गोष्टं गां च पयस्विनीम् । कुलवृद्धफलैः प्जा नैवेद्यमामिषं रसम् ॥ ३३२ ॥ एका त्वं सर्वदेवानां सर्वदेवात्मिकापि च । सर्वानन्द्मयः साज्ञात् सर्वकामपरायणः ॥ ३३३ ॥ चतुष्पथजपासकः शुद्धः रमाशानिकः कचित् । भृत्वेव भावयत्रात्मानं ततः स्याच्छक्तिपूजकः ॥ ३३४ ॥ ब्रह्मानन्दो ब्रह्मरसः सुमनोऽस्थिविभूपितम् । सरासनं प्रेतमाला धार्यते शक्तिदेवतैः ॥ ३३५ ॥ त्रात्मभृकुसुमः शुक्रैवेलिभिः पूजनं निशि । परब्रह्मरसानन्दी करोति शक्तिसेवकः ॥ ३३६ ॥ र।त्रिपूजा विशेषण कर्तव्या साधकोत्तमेः ! बलिभिः पश्चमीवर्गरत्नेर्विविधिषष्टकैः ॥ ३३७ ॥ अशनैस्तुलितैः क्रिके रसकेन च सारितैः। पुष्पैर्भृपैश्र दीपैश्र नैवेद्यैर्वलिभिस्तथा ॥ ३३८ ॥ सानन्दैर्नृत्यगीताचैः शक्तिभिः साधकैः सह । संपूज्य पर(माश्या)भक्त्या तर्पयेद्वर्गमाश्रितः ॥ ३३६ ॥ कुलीनान् कुलसंबन्धान् विज्ञातान् द्वेतमानसान् । महासत्त्वान् दृष्टपथान् मदेकभाविनोऽपि च ॥ ३४० ॥ शक्तयः सर्वतः पूज्या मद्भावेन विशेषतः। शक्तिश्र कुसुमेः पूज्या सिन्द्रैर्गन्धचन्दनैः ॥ ३४१ ॥ अथ माल्येरलङ्कारेः केवलं मात्भावतः । कुमारीपूजनं नित्यं शक्तिं वान्यां प्रपूजयेत् ॥ ३४२ ॥

एवं शक्तो यदा शक्तेः पूजनं भवमोचनम् । परीवादः पराभृतिर्हठादाकर्षणं स्त्रियाः ॥ ३४३ ॥ मनसापि न कर्तव्यं देवि सिद्धिं यदीच्छ(सिश्ति)। रात्रौ च अमणं देवि रात्रौ च शक्तिपूजनम् ॥ ३४४ ॥ न करोति यदा लोके साधकः कौलिकः कथम् । अनिन्दा सर्वभूतानां सर्वत्रैय दयान्यितः ॥ ३४५ ॥ बर्लि विना महादेव्या हिंसा सर्वत्र वर्जिता । सदा सानन्दमनसा मम कामपरायणः ॥ ३४६ ॥ चतुष्पथनमस्कारी श्मशानचारिपूजकः । **अन्धकारसमास्थायी गुहासेवनतत्परः ॥ ३४७ ॥** परमामृतपूतातमा मम प्रीतिपरायणः । शालिग्रामे ब्राह्मणे च निन्दां चैव विवर्जयेत् ॥ ३४८ ॥ एषां पूजां विशेषेण करोति कारयत्यपि । ब्राह्मणो ब्रह्मभावेन चत्रः चात्रेण शङ्करि ॥ ३४६ ॥ वैश्यश्र(शूद्रश्वैश्य)भावेन प्रसन्धो विचरिष्यति । दिवा हविष्यभोजी स्यात् न स्पृशेदन्यपूरुषम् ॥ ३४० ॥ रात्रौ स्वीयगर्णेर्युकः पश्चमीमाश्रयेच्छिवे । तव पूजापरो भृत्वा शक्तिभिः साधकैः सह ॥ ३५१ नृत्यते गीयते यद्यत् तत् स्तोत्रं पूजनं तव । विना तीर्थामिषकेण नान्तः शुद्ध्यति भैरवि ॥ ३५२ ॥ न भुयो याति शोकांश्र परत्र मोत्तभाग् भवेत्। न रूपदर्शने देवि संशयो नास्ति कश्चन ॥ ३५३ ॥ इति पूजां महेशानि कृत्वा देवीपुरं वसेत् । अस्याः परतरा देवि नास्ति तन्त्रे महेश्वरि ॥ ३५४ ॥

एषा पूजा हि देव्याश्र पूजैव सुरवन्दिते । सर्वधर्मान् परित्यज्यं पूजामेतां करोति यः ॥ ३५५ ॥ स योगी च महातमा च संसारात् त्रायते चणात् । अगम्यागमने पापं नास्ति तस्य वरानने ॥ ३५६ ॥ या कथा तब देवेशि तब स्तोत्रं बरानने । इतस्ततो यद्गमनं प्रदिच्यामुदाहृतम् ॥ ३५७ ॥ ततः परं महादेवि धर्माधर्मी न जायते । अप्रकाश्यं महेशानि तव स्नेहात प्रकाशितम् ॥ ३५८ । मद्भक्तेभ्यो महेशानि प्रकाशम्पदाय च । अभक्तेभ्यो न दद्याद्धि दत्त्वा मृत्युमवाप्रुयात् ॥ ३५६ ॥ इति ते कथितं देव्यास्तर्पणं शृणु भैरवि । विद्याकामेन होतव्यं तिलाज्यं मधुसंयुतम् ॥ ३६० बिल्चपत्रं घृताक्नं च किंशुकं बकुलं तथा । बन्धुकपुष्पहोमेन राजा च दासतामियात् ॥ ३६१ ॥ सर्पिर्लवणहोमेन आकर्षयति कामिनीम् । कर्णिकारस्य होमेन सौभाग्यं लभते नरः ॥ ३६२ ॥ करवीरैश्र पुंनागैः पुष्टिमामोत्यसंशयम् । राजवृत्तस्य होमेन सर्वसंपत्तिमान् भवेत् ॥ ३६३ ॥ द्वीतिलाज्यहोमेन दीघीयुष्ट्रमवामुयात् । संपूज्य मूलमञ्जेण बिल्वपत्रेर्घृतान्वितः ॥ ३६४ ॥ सहस्रं प्रत्यहं हुत्वा प्रामोति परमां गतिम्। घृताक्रमालतीपुष्पहोमाद् द्वतकविभेवत् ॥ ३६५ ॥ तर्पणस्य प्रसङ्गेन होमोऽयं कथितः शिवे । मधुना तर्पणं कुर्यात् सर्वकामफलप्रदम् ॥ ३६६ ॥

मन्त्रसिक्यं महेशानि महापातकनाशनम् । कर्पूरमिश्रितंस्तोयैमीसमात्रं प्रतर्पयेत् ॥ ३६७ ॥ वशीकृत्य नृपान् मर्वान् भोगी स्याद् यावदायुपम् । घृतैः पूर्णयशः सिघ्येद् दुर्घेरारोग्यमाश्रुयात् ॥ ३६८ ॥ अगुरुमिश्रितं देवि सर्वकालं सुखी भवेत् । नारिकेलोदकमिश्रेस्तोयैः सर्वार्थमाप्रुयात् ॥ ३६६ ॥ मरीचिमिश्रितेस्तायैः सर्वाञ्छत्रून् विनाशयेत् । केवलैरुष्णतोयेश्व शत्रुमुचाटयेत त्राणात् ॥ ३७० ॥ ज्वराविष्टो भवेत् तेन दुग्धसेकात् शमं भवेत् । ह्विष्याशी मुक्रकेशो जपेद्युतमाचरेत् ॥ ३७१ ॥ गद्यपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते । उन्नाटयति पिङ्गाची संभावयति केकरा ॥ ३७२ ॥ विद्वावयति मुक्तास्या संभ्रामयति घूर्णिता । विचामयति संजुब्धा संतापयति सन्निमा ॥ ३७३ ॥ मंकोचयति संरुद्धा विप्ररुद्धा प्रवोधयेत् । एतत् सर्वे प्रकर्तव्यं भावनामात्रचिन्तनम् ॥ ३७४ ॥ उचाटेषु च सर्वेषु चायुतं प्रजपेत् सुधीः । शताभिजप्तमात्रेण रोचनातिलकं नरः ॥ ३७५ ॥ कृता परयति यं मन्त्री तं कुर्याद् दासवत् प्रिये । दन्तेनानीयते चूर्णं कीलकं तेन कारयेत् ॥ ३७६ ॥ यथा मधुघृताक्नेन पद्मिनीपत्रमात्रके । लिखेत् स्त्रावलीमध्ये मूलमत्रं विदर्भितम् ॥ ३७७ ॥ तत् कुराडचतुरस्रे च निचिप्य जुहुयादपि । सहस्रं चीरनीराक्रं पद्मानां लोहितित्रिषाम् ॥ ३७८ ॥

मन्नं शृषु वरारोहे येन सिद्धाति निश्चितम् । उों पद्मे पद्मे महापद्मे पद्मावति माये तथा ॥ ३७६ ॥ म्वाहान्तोऽयं महामन्त्रे। निमित्तिकफलप्रदः । एवं यः कुरुतं कर्म सद्यो द्वतकविभवेत् ॥ ३८० ॥ उपचारविशेषेण राजपत्नी वशं नयेत । रम्भाजातीबीजपूरं सुगन्धिपरिमिश्रितम् ॥ ३०१ ॥ मिश्रीकृत्य बलि दद्यादष्टम्यां च विशेषतः । प्रयोगविलमुबोऽयं प्रयोगान साध्येद यदि ॥ ३=२ ॥ अर्थरात्रे ततो नित्यं बलि दद्यात् चतुष्पथे । परसैन्यग्रहारिष्ट-रोगकृत्यानिवारणम् ॥ ३८३ । प्रखवं पूर्वमुचार्य उग्रतारे ततः परम् । विकटदं•्ट्रे परपत्तं मोहय'-द्रन्द्रमुचरेत् ॥ ३८४ ॥ खादय-द्वनद्वमुचार्य पचद्वनद्वं बदेत पुनः । ''ये मां हिंसितुमुद्यता योगिनीचकैस्तान् हारय हूं फद स्वाहा । परविद्यामाकर्षय२ छेदय२ हन२ कपाले गृह्व२ स्वाहा ।" अनेनेव च देवेशि वलि दद्याद्महेश्वरि । मायाबीजं समुचार्य कालि कालीति सुन्दरि ॥ ३ = ४ ॥ व जेश्वरी-पदं पश्चान्नोहद्राखाये नमः-पदम् । ं इति संपूज्य देवेशि शक्तिं संपूजयेत् ततः ॥ ३८६ ॥ ्हूँ वागीश्वरीब्रह्मभ्यां नमः । हूँ लच्मीनारायणाभ्यां च । ततो नमः-पदं त्र्याद् देवि चएडे महेश्वरि ॥ ३८७ ॥ ततोमामहश्वराभ्यां नम इत्यादिनाचयेत् । प्रण्यं च ततः पश्चात् कार्तिकेश्वराभ्यां नमः ॥ ३८८ ॥

५ 'चौभय' **स. पाटः** ।

इत्यने(न?नेव)मन्त्रेण शिक्तं संपूजयेन्नरः । इति खड़ं प्रपूज्यैव विशेषेण प्रपूजयेत् ॥ ३८६ ॥ उों खङ्गाय खरनाशाय शक्तिकार्यार्थतत्पर । पशुच्छेदस्तया कार्यः खङ्गनाथ नमोऽस्तु ते ॥ ३६० ॥ अनेनैव तुं मन्त्रेण प्रणमेत् खङ्गमुत्तमम्। गृहीबा ताम्रपात्रं च जलपूर्णमुदङ्मुखः ॥ ३६१ ॥ हर्षकामा महादेव्ये पशोश्च प्रोच्चगं चरेत्। प्रोच्चगं च पशोः कृता चौत्सृजेद् देवताधिया ॥ ३६२ ॥ यथोक्नेन विधानेन तुभ्यमस्तु निवेदनम् । ब्रिने च पतिते दृद्धिर्वामभागे च निन्दितम् ॥ ३६३ ॥ दैन्यं मध्ये च पतितं देवे छेदं स्मरेद् बुधः । ततः कुराडान्तिक गता त्राहुतिर्दशपश्चभि: ॥ ३६४ ॥ तेनैवमुत्सुजन् दोषं विलं लचेत् सलचणम् । ततो रुधिरमाधाय बहुकादीन् समर्चयेत् ॥ ३६५ ॥ <mark>नैर्ऋत्यां च महेशानि हूँ वाँ वटुकभैरवम् ।</mark> वायव्ये हूं यां योगिनीभ्यो नमः इत्यादिनार्चयेत् ॥३६६॥ एशान्यां च महेशानि हुं चौ ँ चेत्रपालाय नमः । <mark>इत्यादिना दे</mark>वि(सम्यक्)गन्धपुष्पै: समर्चयेत् ॥ ३६७ ॥ आग्नेय्यां हूँ गां गरेशाय नम इत्यादिनार्चयेत् । गन्धपुष्पैः समभ्यच्यं बलिदानं समाचरेत् । इति ते कथितो देवि वलिदानस्य निर्णयः ॥ ३६८ ॥

इति श्रीवृह**मीलतंत्र भैर**वभैरवीसंवादे (कुलपूजा-शाक्नाचारा दिविधिनिरूपणं ) पष्टः पटलः ॥ ६ ॥

## सप्तमः पटलः ।



## श्रीभैरव उवाच ।

अथ वच्ये महेशानि निग्रहोपायमुत्तमम् । त्र्यवस्यमेव कर्तव्यं प्रयोगसाधनं तथा ॥ **१ ॥** मङ्गल शनिवारे च रमशानाङ्गारमानयेत् । कृष्णवस्त्रण संवेष्ट्य वशीयाद्रक्ततन्तुना ॥ २ ॥ शताभिमत्त्रितं कृत्वा निःचिपेद् वैरिवेशमनि । सप्ताहाभ्यन्तरे तेषामुचाटनमिदं भवेत् ॥ ३ ॥ नरास्थ्रि विलिखेन्मत्रं चारयुक्तहरिद्रया । सहस्रं परिजप्याथ निशायां शनिवासरे ॥ ४ ॥ निचिप्यते यस्य गेहे तस्य मृत्युस्त्रिमासतः । चेत्रे तु शस्यहानिः स्याजवहानिस्तुरङ्गमे ॥ ५ ॥ धनहानिर्धनागारे ग्राममध्ये तु तत्त्रयम् । (द्वि?द्वे)पे तु विलिखेद् मच्चं प्रेतकर्पटके सुधीः ॥ ६ ॥ द्वेष्यद्वेषकयोनीम्ना तम्य द्वेषो महान् भवेत् । मर्त्र शृखु बरारोहे प्रयोगाहीं भवेद् यतः ॥ ७ ॥ त्रप्रकं मारयेत्यादी मारयेति पदं ततः । सहस्रं परिसंजप्य मत्रमेनं महेश्वरि ॥ 🖛 ॥ द्वेपमत्रविशेषं तु शृखु चैकमनाः प्रिये । अमुकामुकयोर्द्वेपं कुरु कुर्वित्यनन्तरम् ॥ ६ ॥ मत्रमुचार्य देवेशि जपेद् देवि सहस्रकम् । उचाटय-पदद्वनद्वं पिङ्गाचि तदनन्तरम् ॥ १०

फट्-मनं मन्त्रमुचार्य साध्यसंज्ञान्वितं पुनः । देशाद् देशान्तरं याति रिपुः काक इवापरः ॥ ११ ॥ विद्वपटे रिपोर्भन्नं लिखिता पत्रकेश त । रमशाने मन्नमुचार्य पुटीकृत्य विदर्भ्य च ॥ १२ ॥ सहस्रजन्मभिर्जहवा विद्या न हि फलप्रदा । सिद्धयश्च विनश्यन्ति देवानामपि दुर्लभाः ॥ १३ ॥ मात्वकेऽमृतं लेख्यं भिनाञ्जनपुटीकृतम् । जले निःचिप्य मत्रं तु पुनर्नव इतीरितः ॥ १४ ॥ जन्मलुप्तो मनुः स्त्रिग्धो नवोदितशशी यथा । चगो चगोऽपि तेजस्वी रिपुदृष्टिगतोऽपि च ॥ १५ ॥ अथ वस्ये मत्रमेकं धारयेत् सर्वदा प्रिये । योनियुग्मे लिखेन्मत्रं मूलं हेमशलाकया ॥ १६ ॥ क्रीबहीनान् दीर्घभिन्नान् 'पदकोणं च लिखेत्ततः । अष्टपत्रेष्वष्टवर्णास्तद्रहिर्भृपुरद्वयम् ॥ १७ ॥ अष्टवज्र भृपुरे च विलिखेत साधकोत्तमः । स्वर्णपत्रेऽथवा भूर्जे राष्ये वाष्यथ सुत्रते ॥ १= ॥ विलिखद् हमलेखन्या गन्धाष्टकसमन्वितम् । द्वीकाएडेन संलिख्य कुशमूलेन वा पुनः ॥ १६ ॥ विष्टितं पीतवस्त्रेण यत्नेन परिवेष्टयेत । वधीयात पीतवस्त्रेण शिशूनां कएठभूषणम् ॥ २० ॥ स्त्रीगां वामभूजे चैवमन्येषां दक्षिणे भूजे । वन्ध्या तु लभते पुत्रं निर्धनो धनवान् भवेत् ॥ २१ ॥ इयं रचा पुरा बद्धा ज्ञानार्थ गातमादिभिः । कीर्र्यर्थं पार्थिवैश्वान्यैः संग्राम जयकाङ्चिभिः ॥ २२ ॥

वारभवं कुलदेवी च तारकं वारमवं तथा। हुन्नेखास्त्रमनुश्रेव वह्निजायावधिर्मनुः ॥ २३ ॥ श्रष्टाचरो मनुः प्रोक्नो मन्नाणां सार ईरितः । कालिकामत्रवत्रोक्तान् प्रयोगानेव चाचरेत् ॥ २४ ॥ कालिकातत्रमत्रोक्तान् प्रयोगानिह चाचरेत । यथा काली तथा नीला भेदो नास्ति महेश्वरि ॥ २५ ॥ श्रविशेषेण कर्तव्यं सत्यं च कथितं मया । अन्यच्छुणु वरारोहे वशीकरणमुत्तमम् ॥ २६ ॥ यत्कृते साधको वीरो धन्यो भवति निश्चितम् । पुष्यार्के च महादेवि वीरमूलं समानयेत् ॥ २७ ॥ शोधितं पञ्चगव्यन शोषयेद् भास्करद्युतौ । चूर्णयेद् मेपशृङ्गेण समादाय च तं शिवे ॥ २८ ॥ यत्रं संलिख्य देवेशि मातृदाख्यं सुशोभनम् । मन्त्रं शृणु वरारोहे ध्यानात् सार्वक्रयदायकम् ॥ २६ ॥ व्योमेन्द्रौरसनार्णकार्णिकमचां द्वन्द्रैः स्फुरत्केसरं वर्गोल्लासिवसुच्छदं वसुमतीगेहेन संवेष्टितम् ।

वर्गोल्लासिवसुच्छदं वसुमतीगेहेन संवेष्टितम् त्राशास्विसमु लान्तटान्तसहितं चोणीपुरेणावृतं

यत्रं नीलतनोः परं निगदितं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ ३० ॥
तेन चूर्णेन देवेशि यत्रं संलिख्य यत्नतः ।
मृत्पात्रे च समालिख्य स्थापयेत् कुम्भकोपिर ॥ ३१ ॥
तिलपूर्णं घटं तेन स्थापयेत् सुरवन्दिते ।
पट्टवस्रेण चामुण्डां पूजयेच्छार्करोदकैः ॥ ३२ ॥
तन्मत्रं परमेशानि जावा वशयेज्ञगत्त्रयम् ।
कपर्दिनं समुद्धृत्य कलहं तद्द्वितीयकम् ॥ ३३ ॥

खद्गेति परमेशानि चामुण्डे च ततः परम् । जयशब्दं समुचार्य वशमानय ठह्रयम् ॥ ३४ ॥ अनेन मन्त्रराजेन कुर्यात् पाष्टिकमुत्तमम् । भद्यं भोज्यं महादेव्ये दद्यात् सुरगणार्चिते ॥ ३५ ॥ रक्नासने चोपविश्य सहस्राष्टी जपेन्सुदा । दशांशादिप्रमार्णेन होमादींश्व समाचरेत् ॥ ३६ ॥ जापे समाप्ते देवेशि दद्याद् रजतद्विणाम् । पलं वापि तदर्भं वा तदर्भं वापि शक्तितः ॥ ३७ ॥ प्रवालमालया देवि जपं कुर्याच्छुचिस्मिते । उष्णीपं लोहितं प्रोक्तमुत्तरीयं तथा प्रिये ॥ ३८ ॥ रक्तवस्त्रं परीधाय जपेत् तद्गतमानसः । कवित्वं जायते सुभ्रु! मन्त्रस्यास्य प्रसादतः ॥ ३६ ॥ कवितां वशमायाति नात्र कार्यो विचारणा । इदानीं शृखु चार्विङ्ग कविताकारकं परम् ॥ ४० ॥ प्रयोगं सर्वसंगोप्यं तव स्नेहात प्रकाश्यते । नटीं चएडा(लीनं?लिनीं)चैव योगिनं सर्वमोहनम् ॥ ४१ ॥ वीजत्रयं जपेद्रात्रौ मध्यरात्रौ रवेदिने । अष्टाधिकसहस्रेण प्रमाणेन जपं चरेत् ॥ ४२ ॥ शताभिमन्त्रितं कृत्वा पिवेच जलग्रत्तमम् । सप्तदिनप्रयोगेण कविता चित्तमादिनी ॥ ४३॥ जायते नात्र सन्देहः सत्यं सुरगणार्चिते । पाशिना दिच्योनैव मधुलाजान् सभानयेत् ॥ ४४ ॥ प्रामेव नाडीच्छेदाद् बालं संस्कुर्याच साधकः । कवित्वं जायते तेनाद्वितीयं सुरवन्दिते ॥ ४५ ॥

जिह्नां संमार्ज्य देवेशि लिखेद् हेमशलाकया । द्वया वा महादेवि जिह्नोष्टयोः समालिखेत् ॥ ४६ ॥ पङ्क्रिद्वयेन संलिख्य कुर्याच वालसंस्क्रियाम् । एकादशाहे देवेशि द्वादशाहेऽथ वा पुनः ॥ ४७ ॥ वर्णजात्यादिभेदेन मासान्तं संभविष्यति । यथाशक्त्युपचारेण देवतां पूजयेत् पुरः ॥ ४= ॥ संपूज्य देवतां भक्तया लिखेनमत्रं महेश्वरि । यदा पिता न देशस्थः पितृच्यो मातुलोऽपि वा ॥ ४६ ।. लिखित्वा परमेशानि क्याचि वालसंस्क्रियाम । मुलमत्रं लिखेद् मत्री यस्योष्टे श्वेतद्र्वया ॥ ५० ॥ वाक्योचाररतो वालो वाग्मी द्वुतकविर्भवेत् । जन्मसंस्कारकं नाम पुत्रे जाते प्रशस्यते ॥ ५१ ॥ जिह्वायां तु लिखेद् मन्त्रं यज्ञदारु-कुशेन वा । वारत्रयं सुसंमार्ज्यं द्त्तिगोनैव पाणिना ॥ ५२ ॥ मत्रमुचार्य प्रत्येकं पङ्क्ति कुर्यात् सुशोभनाम् । त्रादी संस्कारः कर्तव्यस्तदन्ते च लिखेन्मनुम् ॥ ५३ ॥ गन्धचन्दनपुष्पेश्च पूजयेत् तारिणीं शिताम् । उत्तराभिमुखो भृत्वा स्थापयेत् पीठमुत्तमम् ॥ ५४ ॥ पूजयेत तारिणीं देवीं नानाभच्यैः सुशोभनैः । षोडशैरुपचारैश्व पूजयेद् मक्तिभावतः ॥ ५५ ॥ धूपं दद्याद् गुग्गुलुना सर्वकर्मफलप्रदम् । नारिकेलं तथा रम्भां बदरं वकुलं तथा ॥ ५६ ॥ वीजपूरं कर्णिकारं शर्करां गन्धसंयुताम् । मधूदकं कलायं च सिद्धान्नं पायसप्लुतम् ॥ ५७ ॥

मांसं मत्स्यं पिष्टकं च दद्यादतिप्रियं महत्। कविर्वाग्मी भवेत् पुत्रः सर्वकर्मप्रकारकः ॥ ५८ ॥ जितेन्द्रियः सत्यवादी धार्मिको जायते महान । पिता चैव पितुर्भाता मातुर्भाता पुनस्तथा ॥ ४६ ॥ लिखेद् मन्त्रं महशानि नान्यः सुरगणाचिते । आता वापि लिखेद् मत्रं सर्वकामफलप्रदम् ॥ ६० ॥ मातः कोडे समादाय वस्त्रेणास्तीर्य यन्ततः । शान्ति कुर्याद् बालकस्य बाह्येंगैः सह संयुतः ॥ ६१ ॥ इनं पुत्रं कामयत कामजान।मिहैव तु । देवेभ्यश्र महेशानि पुष्णाति पदमन्तरम् ॥ ६२ ॥ "शिवशान्तिस्तारायै केसरेभ्यस्तारायै शिवाय शिवयशसे " । मञ्जस्य लेखनान्ते तु शान्ति कुर्याद् महेश्वरि । इत्येतद् मत्स्यस्क्रे च कथितं विस्तेरण तु ॥ ६३ ॥ तन्त्रात्वीमकर्णे त शान्तिस्तात्रं पठेन्मदा । मातर्देवि नमस्तेऽस्तु ब्रह्मरूपधरेऽनधे ॥ क्रुपया हर विघ्नं में संविसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ६४ ॥ माहेशि वरदे देवि परमानन्दरूपिणि । कृपया हर मे विधं सर्वसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ६५ ॥ कौमारि सर्वविद्येशे कौमारक्रीडने परे । कृपया हर मे विघं सर्वसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ६६ ॥ विष्णुरूपधर देवि विनतासुतवाहिनि । कृपया हर विघ्नं मे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ६७ ॥ वाराहि वरदे देवि दंष्ट्रोद्धतवसुन्धरे । क्रपया हर मे विघां सर्वसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ६८ ॥

**१ साधकैः '**.ख. पाटः । २ ' मन्त्र' ख. पाठः ।

शकरूपधरे देवि शकादिसुरपूजिते । कृपया हर मे विघ्नं सर्वेसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ३६ ॥ चामुएडे मुएडमालासुक्चचित विव्वनाशिनि । कृपया हर मे विघ्नं सर्वसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ७० ॥ महालिचम महोत्साहे शोकसंतापहारिणि । कृपया हर मे विघ्नं सर्विसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ ७१ मितिमात्मये देवि मितिमात्वहिष्कृते । एके बहुतरे देवि विश्वरूपे नमोऽस्त ते ॥ ७२ ॥ इदं स्तोत्रं पठेदु यस्तु कर्मारम्भे महेश्वीर । विदम्धां वा समालोक्य तस्य विद्या न जायते ॥ ७३ ॥ कुलीनस्य द्वारदेवाः कथितास्तव सुन्दरि । दीचाकाले नित्यपूजासमये नार्चयेद् यदि ॥ ७४ ॥ तस्य पूजाफलं देवि नीयते यत्तरात्तसैः। शतवर्षजपाद् देवि न सिद्धिजीयते प्रिये ॥ ७५ ॥ महापदि सम्रत्पाते पठेत स्तोत्रं गरोश्वरि । त्रापदश्च पलायन्ते संशया नास्ति कश्चन ॥ ७६ ॥ विद्याकामेन देवेशि शतकृतः पठेत् स्तवम् । इति ते कथितं मातुः स्तोत्रं कएठविभूषणम् ॥ ७७ ॥ मद्धक्तेभ्यो महेशानि प्रकाशम्पपादय । त्रप्रकारयमिदं स्तोत्रं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ ७८ ॥ दातव्यं हि सदा तसे भक्तिश्रद्धान्त्रिताऽपि यः। सत्कुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवर्जिने ॥ ७६ ॥ द्द्यात् स्तोत्रं महेशानि नान्यथा फलभाग्भवेत् । अष्टादशपुराखेषु वेदव्यासेन कीर्तितम् ॥ ८० ॥

<sup>ा &#</sup>x27;विधे' ख. पाठः ।

श्रीदेव्युवाच ।
देवदेव महादेव स्थितिसंहारकारक ।
प्रश्नमेकं करोम्यत्र सकाशात तब सुत्रत ॥ ८१ ॥
केतवं च परित्यज्य तत् कथ्यं भवनाशन ।
महाचीनक्रमं देव कथितं न प्रकाशितम् ।
कथ्यस्व तदिदानीं यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ ८२ ॥

श्रीभेरव उवाच । महाचीनक्रमं देवि सर्वतत्रेषु गोपितम् । यत् कृता साधकाः सर्वे शिवलं यान्ति तत्वणात् ॥ ८३ ॥ न वक्कव्यं महेशानि भ्रवनत्रितये शिवे । शुद्धभावेन देवेशि वक्रव्यं तव गोचरे ॥ ८४ ॥ नान्योऽस्ति मे प्रियः कोऽपि खदन्यः सुरवन्दिते । इदानीं परमेशानि निधारय मनः शिवे ॥ ८५ ॥ महाचीनक्रमं देवि कथितव्यं वरानने । अहं देहो महेशानि देही तं सर्वरूपदुक् ॥ ८६ ॥ मीनो यथा महादेवि पयसि प्रहतो यथा । सदातमा तं महेशानि अकथ्यं नास्ति सुन्दरि ॥ ८७ ॥ केचिद् देवा नरा केचिद् दानवा यत्तरात्तसाः । नागलोकाः किन्नराश्च गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ ८८ ॥ ये वा पशुमृगाः पत्ता ये केचिजगतीगताः । एते जडतराः सर्वे परस्परखलात्मकाः ॥ ८६ ॥ कुकर्मनिरताः सर्वे कुमार्गदर्शनोत्सुकाः । एतेषां ब्रह्मं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म चित्सुखम् ॥ ६० ॥ न जानाति महेशानि तत् कथं कथयामि ते। नित्यमुक्रस्वभावोऽयं तदर्थमिदमीरितम् ॥ ६१ ॥

१ 'कोऽपि ' ख. पाढः।

चमस्व यदि चार्विङ्ग न वक्तव्यं महेश्वरि । [श्रीदेव्युवाच !]

नमस्ते शिवरूपाय नमस्ते गुरुरूपियो ॥ ६२ ॥ नमस्ते वरद स्वामिन करुणानिधये नमः । अन्यदेवरता ये च सर्वे त्वत्पदकाङ्चिणः ॥ ६३ ॥ तेषामेवाधिकफलं मद्भक्तानां व्यवस्थितम् । सिंहव्याघादयो ये च ये च विघानुसारिणैः ॥ ६४ ॥ विकाराश्र तथा सर्पास्तथान्ये दुष्टजन्तवः । ते सर्वे विलयं यान्ति पतङ्गा इव पावके ॥ ६५ ॥ देहं दीपशिखाकारं दृश्यते दुष्टजन्तुभिः । केवलं प्रेमभावेन त्वयेत्र विश्वणा प्रभो ॥ ६६ ॥ किं वा शवमयो भूत्वा त्रासने पश्चदेवताः । पृथिवी जलतां याति जलं तेजोमयं भवेत् ॥ ६७ ॥ तेजो वायुं तथा वायुराकाशं तत्प्रकाशकम् । दानवा राचसाः सर्वे थे चान्ये [दानवा?देवता]गणाः ॥६८॥ राजानश्च तथा चान्ये सर्वे त्वत्पादवर्तिनः । श्राज्ञां भजन्ति गन्धर्वाः कि पुनर्नरकीटकाः ॥ ६६ ॥ यत्र यत्र भवेद् वाञ्छा तत्तरिसद्भिः करे स्थिता । सदानुगामिनी वाणी भजते तं सुनिश्चितम् ॥ १०० ॥ द्विघाभावं परित्यज्य किमन्यद्वहुभाषितैः । मोचार्थी लभते मोचं धनार्थी धनमाप्रुयात् ॥ १०१ ॥ अन्ते तु जायते गौरीलोके शिव इवापरः । सिद्धा भवन्ति यद्भक्ताः कथयस्व ममाग्रतः ॥ १०२ ॥

<sup>1 &#</sup>x27;कारिणः' ख. पाठः । २ 'गेहे 'ख. पाठः । ३ 'किसराः ' ख. पाठः ।

## [श्रीभैरव उवाच ।]

न वक्रव्यमभक्ताय परभक्ताय पापिने । महाचीनक्रमं देवि विविधं कथितं शिवे ॥ १०३ ॥ स्तानादि मानसं शोचं मानसः प्रवरो जपः। पूजनं मानमं दिव्यं मानसं कल्पनादिकम् ॥ १०४ ॥ सर्व एव शुभः कालो नाशुभो वर्तते कचित् । न विशेषो दिवा रात्रो न सन्ध्यायां महानिशि ॥ १०५ ॥ वस्नासनस्थानगे हि?ह ]देहस्पर्शादि वारिणः । शुद्धि नचाचरेदत्र निर्विकल्पं मनश्चरेत् ॥ १०६ ॥ नात्र शुद्याद्यपेचास्ति न चामेघ्यादिद्पणम् । य एवं चिन्तयेद् मन्त्री सर्वकामफलप्रदम् ॥ १०७ ।। गद्यपद्यमयी वाशीं सभायां तस्य जायते। तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभा मताः ।। १०८ ॥ राजानोऽपि च दासत्वं भजन्ते कि परे जनाः । सर्वदा पूजयेद् देवीमस्नातः कृतभोजनः ॥ १०६ ॥ महानिश्यशुचौ देशे वर्लि मन्त्रेण दापयेत्। स्त्रीनिन्दां च न कुर्वीत तासां प्रेम विवर्द्धयेत् ॥ ११० ॥ <mark>अत्युत्कटापराधे</mark>ऽपि न तस्या द्वेषमाचरंत् । स्रीद्वेषों नैव कर्तव्यो विशेषात् पूजयेत् स्त्रियः ॥ १११ ॥ जपस्याने महाशङ्खं निवेश्योध्र्यं जपं चरेत् । स्त्रियं गच्छन् स्पृशन् पश्यन् यत्र कुत्रापि देशिकः ॥११२॥ भन्नंस्ताम्बुलमन्यांश्व भ[ चश्च्य ]द्रव्यं यथारुचि । मांसमत्स्यद्धिचौद्रभ[ च?च्य ]द्रव्यं यथारुचि ॥ ११३ ॥ भुक्तात्रंशेषभ[चा द्वा देया ]िण भुक्ता सर्व जपं चरेत्। दिक्कालनियमो नाम्ति स्थित्यादिनियमो न च ॥ ११४ ॥

न जपे कालनियमा नाचादिषु बलिष्वपि। स्वेच्छानियम उक्नोऽत्र महामत्रस्य साधने ॥ ११४ ॥ नाधर्मी विद्यंत सुभ्रु किश्चिद् धर्मी महान् भवेत् । स्वेच्छाचारिश्वतो देवि प्रचरेद् हष्टमानसः ॥ ११६ ॥ (कृतार्थं श्वार्तार्थ्यं)मन्यमानस्तु संतुष्टो जितमानसः । जपं कृता विशेषेण स्त्रिया च जपमाचरेत् ॥ ११७ ॥ आसनं शृष्ण देवेशि प्राक् सिद्ध्येजपम्ममम् । पीठानामुत्तमं पीठं जपात सार्वज्यदायकम् ॥ ११८ ॥ यो।निपीठे निवेश्येव श्रोएयां कमललाचने । योन्यां संचिप्तलिङ्गस्तु जपेत् तद्गतमानसः ॥ ११६ ॥ महस्रं प्रत्यहं जध्वा कन्दर्पसदृशः पुमान् । जायते नात्र संदेहः सत्यं सुरगगार्चिते ॥ १२० ॥ चीनाचारविशेषं हि कथितं परमेश्वरि । ताराकल्पे महेशानि विस्तरेण प्रकाशितम् ॥ १२१ ॥ अत्र चैव महेशानि विशेष: कथितो मया । योनिकन्तलमादाय गृह्णीयादन्तरीयकम् ॥ १२२ ॥ एवं वत्सरपर्यन्तं जपेत् तद्गतमानसः । नीलासरस्वती काली चान्नपूर्णी च भैरवी ॥ १२३ ॥ साधकाय प्रहृष्टाय प्रसीद्ति न संशयः। साधकोऽपि महादेवि वत्सरात् तां प्रपश्यति ॥ १२४ !। इह ते संशयो नास्ति सत्यं सत्यं महेश्वरि । त्र्यतिस्नेहात् सुरश्रेष्ठे प्रकाशितिमदं तव ॥ १२५ ॥ रहस्यं शृणु चार्विङ्गि येन सिद्ध्यति सुनद्रि । रजस्वलां स्त्रियं वीच्य सहस्रं प्रजपेद्यदि ॥ १२६ ॥

तदैव मत्रांसद्धिः स्यात्रात्र कार्या विचारणा । दिनैः षोडशभिर्देवि सिद्धिमामोति साधकः ॥ १२७ ॥ पर्वते हस्तमारोप्य निर्भयो यतमानसः । कवितां लभते सोऽपि अमृतत्वं च गच्छति ॥ १२८ ॥ नीलपदं तथा विम्बं खञ्जनं शिखरं तथा । चामरं रविविम्बं च तिलपुष्पं सरोवरम् ॥ १२६ ॥ त्रिसेत्रं वीच्य जावा तु सततं शुद्धभावतः । सुखप्रसादं सुमुखं सुलोचनं सुहास्यदम् ॥ १३० ॥ सुकेशं सुगतिं कन्दं सुगन्धं सुखमेव च । लभते च यथासंख्यं शृखु पार्वति सादरम् ॥ १३१ ॥ महाचीनद्वमे देवीं ध्यात्वा तत्र प्रपूज्य च । तद्दुमोद्भवपुष्पेण पूजयेद् भक्तिभावतः ॥ १३२ ॥ स भवेत् कुलदेवश्र कुलक्रमगतः शुचिः। ब्रह्मतरोर्महामुले देवीं घ्यात्वा यथाविधि ॥ १३३ ॥ तत्सुधासारसारेण तर्पयेद् मात्कानने । स भवेत साधकश्रेष्ठो मातृणां च भवेत प्रियः ॥ १३४ ॥ महाचीनद्रमलतावेष्टितः साधकोत्तमः । रात्री यदि जपेद मन्त्रं सर्चं कल्पद्धमो भवेत् ॥ १३५ ॥ तिथिकमेण देवेशि लतया वेष्टितो भवेत् । तदा मासेन सिद्धिः स्यात सहस्रजपमानतः ॥ १३६ ॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां द्विगुणं यदि जप्यते । तदैव महती सिद्धिर्देवानामिप दुर्लभा ॥ १३७ ॥ महाचीनद्वमे बीजं लिखित्वा कुङ्कमेन च। तत्पार्थे साध्यमालिख्य ताडयद् दृष्टिवृष्टिभिः ॥ १२८ ॥

१ 'सरोरुहम् 'स्त. पाटः । २ 'त्रिशूलं' वः पाटः । ३ 'लता 'स. पाटः ।

तत्र गच्छति कामार्ता यत्र यत्रोपलभ्यते । महाचीनद्वमरसेनाक्नं पिग्डं विधाय च ॥ १३६ ॥ यन्नामा दीयते देवि सोऽचिराद् मुक्तिमाप्रयात् । महाचीनद्वममृल-मजाभिर्विन्वपत्रकैः ॥ १४० ॥ सहस्रं देवीमभ्यर्च्य रमशाने साधकोत्तमः । तदा राज्यमवामोति यदि सा न पलायते ॥ १४१ ॥ तस्यापि षोडशांशेन कलां नाईन्ति ते शवाः । शवासनाधिकफलं लतागेहप्रवेशनम् ॥ १४२ ॥ धनकामस्तु यी विद्वान् महर्देश्वर्यकामुकः । बृहस्पतिसमो यस्तु भवितुं कामयेद् नरः ॥ १४३ ॥ अष्टोत्तरशतं जावा कुलमामन्त्र्य मन्त्रवित । मैथुनं यः प्रयात्येवं स तु मर्वेफलं लभेत् ॥ १४४ ॥ लतारतेषु जप्तव्यं महापातकमुक्तये । लता यदि न संसर्गे तदा रेतः प्रयत्नतः ॥ १४५ ॥ सम्रत्सार्य जपेद् मन्त्रं धर्मकामार्थसिद्धये । सुरतेषु प्रजप्तव्यं महापातकमुक्कये ॥ १४६ ॥ वरासनस्थां संवीच्य तन्मूले स्वेष्टदेवताम् । पूजियला महारात्री त्रिदिनं पूजियेद् मनुम् ॥ १४७ ॥ लचपीठफलं देवि लभते नात्र संशयः। वेतालपादुकासिद्धिः खङ्गसिद्धिश्र जायते ॥ १४८ ॥ त्रञ्जनं तिलकं गुप्तं प्रजप्य तु सहस्रकम् । स्वदेहरुधिराक्तेश्व बिल्वपत्रैः सहस्रकैः ॥ १४६ ॥ रमशानेऽभ्यर्च्य देवीं तु वागीशसमतां त्रजेत् । श्मशाने योपितं मन्त्री संपूज्य ऋतुगां शुभाम् ॥ १५० ॥

रक्रचन्दनदिग्धाङ्गी रक्रवस्त्रेरलङ्कताम् । चारुपुष्पैर्मनुं प्रोच्य ततो ध्यायेच सुनद्रीम् ॥ १५१ ॥ रमिला तां लभेद्राज्यं यदि नात्र पलायते । मेपमाहिपरक्रेन वाग्मिलं तस्य जायते ॥ १५२ ॥ धनितं जायते तम्य सर्वसिद्धिः प्रजायते । वचसा च भवेजजीवा धनेन च धनाधिषः ॥ १५३ ॥ श्राज्ञया देवराजोऽसौ रूपेर्गंच मने।भवः । वलेन पवनो ह्येप सर्वतत्त्वार्थसाधकः ॥ १५४ ॥ शोधितं साधितं दद्यात् सास्थि मांसं सदा विलम् । सर्व सास्थि प्रदातव्यं तथा लोमसमन्वितम् ॥ १४५ ॥ एवंभूतः सदा देवि साधको अवि दुर्लभः। यया कयाचित् दृष्ट्या वा यजपो भ्रुवि दृश्यते ॥ १५६ ॥ एतत्रकाशनात् देवि मृत्युर्भवति नान्यथा । एतत्साधकनिन्दां वा एतन्मञ्जस्य वा पुनः ॥ १५७॥ महाभूतगर्गाः सार्थ तस्य सर्व हराम्यइम् । योगिनीचक्रसहिता स्वयं तद्वधकारिणी ॥ १५८ ॥ रहस्यं शृखु देवेशि यन वारमी भवेत सदा। यस्मात् परतरं नास्ति तत्रमध्ये सुरेश्वरि ॥ १४६ ॥ सारस्वतप्रयोगोऽयं कथितो विश्वमोहने । विशेषं कथविष्यामि सावधानावधारय ॥ १६० ॥ वीरतन्त्र कथितं ते येन सर्वमयो भवेत्। जिह्वायां भावयेद् यस्तु तारिखीं दीपरूपिणीम् ॥ १६१ ॥ मातृकासहितां विद्यां त्रिरावर्त्य जलं पिवेत् । जलपान विधानेन मुकोऽपि सुकविर्भवेत् ॥ १६२ ॥

अजसभावनाभ्यासात् साधकः सुकृती सुधीः । कविर्वाग्मी महायोगी मुक्तिभागी भवेत्ररः ॥ १६३ ॥ अब्दाच्चतुर्विधं तस्य पारिडत्यमुपजायते । श्रथ वच्ये महेशानि रहस्यं परमाद्भुतम् ॥ १६४ ॥ युवतीनां तु योनौ तु लिखेद् मत्रान् मनोरमान् । संजप्य च महामचं सर्वसारस्वतप्रदम् ॥ १६५ । सहस्रजपमानेन प्रयोगं च समाचरेत्। पश्चाद् अमणयोगेन ताडयेद् योनिमण्डलम् ॥ १६६ ॥ सहस्रं च जपेत् तावद्यावद् रेतो न जायते । तेन तत्त्वेन देवेशि तर्पयेद् यतमानसः ॥ १६७ ॥ कवितं जायते सुभु वाग्मितं च तथंव च। पिराड(त) तं महत्त्वं च जायते नात्र संशयः ॥ १६= ॥ रक्कपुष्पैर्महेशानि योनिपूजनमाचरत् । युवतीरूपमास्थाय पूजयेद् बहुयन्नतः ॥ १६६ ॥ घृणां त्यक्ता महेशानि पूजयेद् योनिमण्डलम् । रहस्यं शृशु चार्विङ्गि येन सिद्धो भवेद् मनुः ॥ १७० (श्रीदेव्युवाच ।)

भगवन् भूतभव्येश भूताधिप महाबल । प्रसीद देवदेवेश सर्वप्राणिहिते रत ॥ १७१ ॥ येनावश्यं भवेत् मिद्धिस्तदुपायं वद प्रभो । श्रीभैरव उवाच ।

शृणु देवि परं ज्ञानं सर्वज्ञानोत्तमोत्तमम् । येन विज्ञानमात्रेण शीघ्रं विद्या प्रसीदति ॥ १७२ ॥ मुलकन्दे च या शक्तिर्जगदाधाररूपिणी । तद्श्रमावर्तवातो यः प्राण इत्युच्यते बुधैः ॥ १७३ ॥ भिल्लीशब्दा व्यक्तरा कुजन्ती सततोत्थिता । गच्छन्ती ब्रह्मरन्ध्रेग प्रविशन्ती स्वकेतनम् ॥ १७४ ॥ यातायातक्रमेशौव तत्र क्यान्मनोलयम् । तेन मचे शिखा जाता सर्वमचप्रदीपिका ॥ १७५ ॥ तमःपूर्णे गृहे यद्वद न किञ्चिदिप भासते । शिखाहीनास्तथा मन्त्रा न सिध्यन्ति कदाचन ॥ १७६ ॥ शिखोपदेशः सर्वत्र गोपितः परमेश्वरि । तेन विना न सिद्धिः स्थाद् वर्षकोटिशतैरपि ॥ १७७ ॥ तस्मात त्रयापि गिरिजे गोपनीयः प्रयत्नतः । सप्ता निद्रायिता मत्ता विद्रावशारता परा ॥ १७८ ॥ समस्तदोषजालेन ग्रथिता कुलसुन्दरि । +िनशाचारं दिवाचारं सन्ध्याचारं च पत्नवम् ॥ १७६ ॥ दर्लमं बीजसंयकं भावसंयोगमेव च । ज्ञाता प्रबोधयद्वीरो गुरुस्तत्रैव कारणम् ॥ १८० ॥ निशाचार महेशानि विशेषं कथयामि ते । वामदिचिरानासायामुदये देवि तत्त्वतः ॥ १८१ ॥ स्वापकाले तु मन्त्राणां जपोऽनर्थफलप्रदः । स्वापकालो वामवाहो जागरो दिच्यावहः ॥ १८२ ॥ आग्नयस्य मनोः सौम्यमञ्जस्यैतद्विपर्ययः। प्रबोधकालं जानीयाद् मैंत्रयोरुभयोरपि ॥ १८३ ॥ कर्मणोर्विद्विताराद्याः वियत्प्रायाः समीरिताः । त्राग्रेय्योऽपि च सौम्याः स्युर्भूयिष्ठेन्द्रमृतात्त्रराः ॥ १८४ ॥ +स्वांप प्रहरे महानिशि चारो वामनाड्या वायोरुदयः। तथैव द्विग्-नाड्या वायोरुद्ये दिवाचारः । संध्याचारस्तु उभयनाडीप्रवाहः । 9 'रहिता येन ' ख. पाठः । २ ' संकेतं भावसंकेतं ' ख. पाठः । ३ 'प्रबोधो ' ख-४ ' उभयोर्भन्त्रयोरिप ' ख. पाटः ।

एवं पञ्चाशदामेय्यो विद्याः सौम्याः प्रकीर्तिताः । वामवाहो यदा वायुर्दीर्घाणां योजनं तदा ॥ १८५॥ दिचणस्यां यदा वायुस्तदा हुस्वो नियोजितः । उभयस्था यदा वायुस्तदा स्युरुभयात्मिकाः ॥ १८६ ॥ प्रणवं मात्कादेवी हृद्लेखेत्यमृतत्रयम् । अमृतत्रयसंयोगाद् दुष्टमत्रोऽपि सिद्ध्यति ॥ १=७ ॥ एवं शृखु वरारोहे सर्वसारं मनूत्तमम् । नियमः पुरुपेईयो न योषित्सु कदाचन ॥ १८८ ॥ यद्वा तद्वा येन तेन सर्वतः सर्वतोऽपि च । योषितां ध्यानमात्रेण सिद्धयः स्युर्न संशय: ॥ १८६ ॥ यथाऽयस्कान्तमात्रेण गृढविद्धशिलंत्वयः । स्वयमेव बहिर्याति यथा वा सौरतेजसा ॥ १६० ॥ सूर्यकान्तः स्फुटं भाति यथा चन्द्रस्य रशिमभिः । चन्द्रकान्तो द्रावयाति यथा वर्षासु वारिदैः ॥ १६१ ॥ जलसेकातितृप्ता भृ रसपूर्णा प्रचचते । ज्ञधार्तः चीरपानेन यथा व्यप्तोऽभिजायते ॥ १६२ ॥ पुष्पदर्शनमात्रेण गन्धर्वश्च सुखी भवेत् । कुलपुष्पप्रदानेन यथा शक्तिः प्रतुष्यति ॥ १६३ ॥ गुरुसेवेकमात्रेण मन्त्रसिद्धिर्भवेद यथा । महापद्मवनं ध्याला यथा सिद्धीश्वरो भवेतु ॥ १६४ ॥ त्रिपुराध्यानमात्रेण भक्तिर्भक्तिर्थथा भवेत्। महादुर्गाप्रसादेन यथा सिद्धीश्वरो भवेत् ॥ १६५॥ युवतीध्यानमात्रेण यथा कुलपतिभवेत । गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते यथा ॥ १६६ ॥

तथाकर्षणमात्रेण शिव एव प्रजायते ।

कामाख्या योनिपूजायां यथा तुष्यति भैरवि ॥ १६७ ॥

योपिचिन्तनमात्रेण तथैव वरदायिनी ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन दीचयेद्(द्वि?नि)जकौलिकीम् ॥ १६८ ॥

ग्रदीचितकुलासङ्गात् सिद्धिहानिः प्रजायते ।

ग्रनेनेव कमेणैव यः करोति कियां शुभाम् ॥ १६६ ॥

तस्य वंशे महेशानि चृहस्पतिसमः पुमान् ।

जायते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं सुरार्चिते ॥ २०० ॥

एकदा नारदं प्राप्य गौरी सर्वसुखान्विता ।

पप्रच्छ मधुरां भाषां शङ्करान्वेषणे रता ॥ २०१ ॥

देविपरित्रवीद् वाक्यं शृणु हे नगनिन्दिनि ।

ताराप्रयोगमेतं हि येन सिद्धिर्भविष्यति ॥ २०२ ॥

नारद उवाच ।

एकदेन्द्रः श्रिया अष्टो विहाय चामरावतीम् ।
हिरएयाचपुरेऽगच्छत् सहितो देवसैन्यकैः ॥ २०३ ॥
देवारिभिः समं तत्र विरोधः सुमहानभृत् ।
पराजितो देवराजो बृहस्पतिपुरोधसः ॥ २०४ ॥
आश्रमे च पुनर्गता विमृश्य विविधं शिवे ।
उवाच सादरं वाक्यं गुरुं प्राप्य जगद्भुरुम् ॥ २०५ ॥
(इन्द्र उवाच । )

विश्वेषां पावनस्त्वं हि जगत्यसिंमश्वराचरे । ब्रजामि शरणं देव रच्च मां भगवन् यतः ॥ २०६ ॥ उपायं बृहि देवेश इन्द्रत्वं जायते यतः । केन रूपेण देवेश मम त्राणं भविष्यति ॥ २०७ ॥

## बृहस्पतिरुवाच ।

देवेन्द्र शृखु मद्राक्यं येन त्राणं भविष्यति । हिरएयाच्युरे देव दैत्याः सर्वारिमर्दकाः ॥ २०८ ॥ तेषां पराभवं कर्तं न चमो जगतीतले । कारणं शृषु देवेश येनेव शृषु मद्वचः ॥ २०६ ॥ पुरा त्रेतायुगे राजन्नकरानीलसाधनम् । तेन पुरायफलेनैव इन्द्रत्वं गतवान् प्रिय ॥ २१० ॥ कालीतारासाधनं च नानारूपेणवि(स्तरं?स्तृतम्)। अकरोद् दैत्यपुत्रोऽसौ तस्माद् पुरायफलादिदम् ॥ २११ ॥ येनोपायेन देवेश इन्द्रत्वं प्राप्स्यसि स्वयम् । तस्योपायं महाराज सावधानोऽवधारय ॥ २१२ ॥ धर्मेशा वर्धते ।नित्यमधर्मात्र विवर्धते । येन रूपेण देत्योऽसो धर्म संत्यजीत द्वतम् ॥ २१३ ॥ तम्रुपायं जगद्दन्द्य(त्रुहिश्शृयु)सत्यं वचो मम । बृद्धब्राह्मगरूपेण वश्चयामि सरेश्वर ॥ २१४ ॥ ततो वित्रो महान् भृत्वा वृद्धः परिखतपावनः । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञा हिरएयाचपुरं ययौ ॥ २१४ । शृखु वत्स महद्वाक्यं यन भद्रं भविष्यति । अहं तु सर्वशास्त्रज्ञो निर्धनत्वादिहागतः ॥ २१६ !I वृत्ति दत्त्वाध्यापकत्वमिति भिन्ना कृता मया । अध्यापकाय यो वृत्तिं दत्त्वाध्यापयति द्विजान् ॥ २१७ ॥ किं न दत्तं भवेत्तेन धर्मकामार्थमिच्छता । पुरायात् पुरायतरं पुरायं जानीहि सर्वसंमतम् ।। २१८ ॥ तथाऽस्त्विति वचः(श्रुश्कु)त्वा चाददद् वृत्तिग्रुत्तमाम् । श्रध्यापयामास द्विजान् दत्त्वा वृत्ति मनारमाम् ॥ २१६ ॥

कुतर्कः शतशो देवि कृतस्तेन महीयसा । कुतर्केण महादेवि कुतर्कोऽयं महानिप ॥ २२० ॥ मोहितो दैत्यराजेन्द्रो येन दानवपुङ्गवः । कृते कर्मिणि भूमिस्थैः स्वर्गे तृप्तिः कथं भवेत् ॥ २२१ ॥ तारिणी च महाकाली भवानी च महेश्वरी । तासां पूजा वृथा देव किमर्थ क्रियतेऽशुभा ॥ २२२ ॥ एवं बहुविधेनैव कुतर्केण महानिप । मोहितो दैत्यराजोऽसौ धर्म त्यत्तवा महेश्व(री?रि) ॥ २२३ ॥ अधर्मनिरताः सर्वे धर्म त्यक्तवा महेश्वरि । कालकमेगा तेषां तु आपदः परमाः शुभे ॥ २२४ ॥ ततो बृहस्पतिर्देवो देवराजगृहं ययौ । इन्द्राय सर्वमाचरूयो दैत्यानां कर्मबन्धनम् ॥ २२५ ॥ शृखु चैकाग्रमनसा येन ते कुशलं महत्। जायते नात्र संदेहो देवराज जगत्पते ॥ २२६ ॥ तारिणीं कालिकां चैवान्नपूर्णी भैरवीं पराम् । संपूज्य विधिवद्भक्तया सर्वसिद्धिर्भविष्यति ॥ २२७ ॥ पूजाविधानं देवेश श्रोतुमहस्यसंशयम् । प्राङ्गने मध्यमे रात्रौ फाल्गुने मासि सुन्दर ॥ २२८ ॥ चतर्दि च महेशान कदलीस्तम्भग्रत्तमम् । त्रातम(ने?नो)ऽग्रे च देवेश मग्रडपं कारय प्रिय ॥ २२६ ॥ चुताश्वत्थवटैर्दे(विश्व)च्छन्नं कुर्याच मएडपम् । कुमारीवेष्टितं कुर्याद् मराडपं सर्वमोहनम् ॥ २३० ॥ तारामृतिं तथा कालीमृतिं वा देवराजक । सर्वकार्यप्रदां देव तां कुरुष्व महेश्वर ॥ २३१ ॥

त्रभदामृतिंमेतां हि कुरु वा सुरवन्दित ।
वटपत्रे महादेव्ये विलं यन्नेन दापयेत ॥ २३२ ॥
त्रासनं कम्बलं दद्यात स्वागतं मधुनिर्मितम् ।
पाद्यं तु पयसा दद्याद्वर्ध्यं दद्यात् कुशोन च ॥ २३३ ॥
मधुपर्कं घृतेनेव जलेनाचमनीयकम् ।
तक्रेण स्नानमाचर्य्य वसनं लोहितं स्मृतम् ॥ २३४ ॥
रजताभरणं दद्यात् मर्वदेवमनोहरम् ।
तण्डुलेन विना देव्ये नेवद्यं दापयेत् प्रिय ॥ २३४ ॥
चव्यं चोष्यं तथा लेखं पेयं दद्याद् मनोहरम् ।
रक्तचन्दनवीजैश्व जपेदष्टसहस्रकम् ॥ २३६ ॥
शुक्कप्रतिपदारभ्यमष्टम्यां च समापयेत् ।
विलं दद्याद् महादेव्ये छागेन महिषेण वा ॥ २३७ ॥
त्रात्रं परमं तथा मांसं घृतं परमशोभनम् ।
पिष्टकं परमं द्रव्यं दद्याद् देव्ये मनोहरम् ॥ २३८ ॥
होमयेद् देवदेवेश यथाशिक्त विधानतः ।

श्रीभेरव उवाच ।
कुमारीं पूजयेद् यहाँ द्रव्येर्वह विधेरिप ॥ २३६ ॥
होमादिकं तु सकलं कुमारीपूजनं विना ।
परिपूर्णफलं नैव सकलं पूजनं भवेत् ॥ २४० ॥
ततः सकलिस द्व्यर्थ कुमारीं तु प्रपूजयेत् ।
श्रानयेत् कन्यकां योग्यां कुमारीं तु सुवासिनीम् ॥ २४१ ॥
सुवासिनीं मद्रशेढां संशयं त्यज सुन्दरि ।
कथयामि न सन्देहः कुमारीपूजनं शुभम् ॥ २४२ ॥
यस्याः पूजनमात्रेण त्रेलोक्यंपूजनं भवेत् ।
कुमारी च महेशानि त्रिधा मूर्तिव्यवस्थिता ॥ २४३ ॥

परापरारिमका चैव तृतीयां च परापरा । यत्र काले न किञ्चित् स्याद् देवासुरमहोरगाः ॥ २४४ ॥ त्रैलोक्यं न त्वमहं तदा जाता क्रमारिका । आद्यसृष्टिकरी या तु प्रत्यचा साभवत् त्रिधा ॥ २४५ ॥ उमाकला तु सा जातां सृष्टिरूपा भवान्तरे । एकवर्षा भवेत् सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती ॥ २४६ ॥ त्रिवर्षा च त्रिधा मृतिंश्रतुर्वर्षा च कालिका। सुभगा पश्चवर्षा च षडुर्षा तु उमा भवेत् ॥ २४७ ॥ सप्तभिर्मालिनी चैव अष्टवर्षा च कुब्जिका। नविभः कालसङ्कर्षा दशभिश्वापरात्रिता ॥ २४**८ ॥** एकादशे तु रुद्रासी द्वादशाब्दे तु भैरव। । त्रयोदशे महालच्मीद्विंसमा पीठनायिका ॥ २४६ ॥ त्रेत्रज्ञा पश्चदशभिः पोडशे चर्चिका मता। एवं क्रमेश संपूज्या यावत्पुष्पं न जायते ॥ २५० ॥ प्रतिपदादिपूर्णान्तं वृद्धिभेदेन पूजयेत् । महापर्वस सर्वेषु विशेषाच पवित्रके ॥ २५१ ॥ महानवस्यां देवेशि कुमारीं च प्रपूजयेत्। पिङ्गलां पूजयेद् यस्तु षोडशे चैकभक्तिमान् ॥ २५२ ॥ भक्तितः पूजियत्वा तु सर्वसंपत्तिमान् भवेत्। पूज्येत् कुलविद्यानामेकैकां कुलभैरवीम् ॥ २५३ ॥ एवं प्रख्वयोगेन चैतन्यं तत्त्वंमर्चयेत् । प्रणवस्य विशेषं हि जानीहि नगनन्दिनि ॥ २५४ ॥ यज्ञानात् साधकाः सर्वे भवन्ति मुक्तिभागिनः। योनिर्विन्दुमती चैत्र मायाबीजं ततः परम् ॥ २५५ ॥

१ देवी ' ख. पाठः । २ 'मनं ' ख. पाठः ।

ततो लच्मीं समुचार्य कुर्याद् मायां महेश्वीर । ः प्रणवाः पश्च विरूपाताः सर्वपापहराः शुमे ॥ २५६ ॥ भैरवीबीजमाख्यातं प्रेतबीजं मनोहरम् । एकं द्वास्यां त्रिभिश्चेत्र सप्तभिर्वाष्ट्रभिः पुनः ॥ २५७ ॥ महाभयानि दुर्भिचाद्यत्पातानि कलेश्वरि । दुःस्वममपमृत्युश्च अन्ये ये ये समुद्भवाः ॥ २५८ ॥ क्रमारीपूजनादेव न तस्य प्रभवन्ति हि । नित्यक्रमेश देवेशि पूजयेद्विधिपूर्वकम् ॥ २५६ ॥ प्तनित विज्ञान् पूजितास्तास्तथा शत्रुन् महोत्कटान् I व्याधयः सर्वरिष्टानि दुर्निमित्तान्यसंशयम् ॥ २६० ॥ यहा यद्याः चयं यान्ति भृतवेतालपन्नगाः । श्रासुरा गुह्यकाः प्रोक्ता योगिनी गुह्यडाकिनी । २६१ ॥ अणिमादीनि वेतालभैरवादीनि चैव हि । तुष्यन्ति दिव्यवेतालो भवेत् कुमारिकार्चनात् ॥ २६२ ॥ ऐंकारेण जलं देयं ड्रींकारात पादशोधनम् । श्रींकारेण महेशानि अर्घ्यं दद्याद् महेश्वरि ॥ २६३ ॥ कूर्चवीजेन देवेशि दद्याच्चन्दनमुत्तमम् । शक्तिबीजेन पुष्पाणि संबैं: धूपांश्व दापयेत ॥ २६४ ॥ वाग्भवं च ततो मायां सुन्दरीति ततः परम् । ङेऽन्तं पश्चिमवक्त्रं च हृदन्तेन न्यसेत् प्रि(यश्ये) ॥ २६५ ॥ योनियुक्तः शान्तवंशों विन्दुयुक्तः सुराचिते । कुमारिके पदं प्रोच्य शिरसे विद्ववन्नमा ॥ २६६ ॥ वेदादिं च ततो मायां स्वबीजं तदनन्तरम् । शिखाये वषाडित्युक्तं भैरवप्राणवन्दिते ॥ २६७ ॥

<sup>ं</sup> ऐंहीं श्रीहंहीं एने पञ्च प्रख्वाः।

प्रगावं काकिनीं चैव बिन्दुयुक्तां सनातनीम् । वागीश्वरी-पदं चोक्ला कवचाय हुमीरितम् ॥ २६८ ॥ मायाबीजं समुचार्य अस्त्राय फिडिति क्रमात्। वाग्भवं च सिद्धि:-पदं जयाय तदनन्तरम् ॥ २६६ ॥ पूर्ववक्त्राय देवेशि हृद्नतेन प्रपूजयेत्। पुनर्वाग्भववीजं ङेयुतमुत्तरवक्त्रकम् ॥ २७० ॥ नमोन्तेन महादेवि पूजयेत् सुरसुन्दरीम् । प्रगावं च महेशानि कालिके-पदमन्तरम् ॥ २७१ ॥ दचनक्त्राय तत्पश्चाद् नमोन्तं भैरवप्रिये । वाग्भवेन पुरचोमं मायाबीजे गुणाष्टकम् ॥ २७२ ॥ श्रीवीजेन श्रिया लाभा द्वीवीजेनारिसंच्यः। भरवेगा तु बीजेन खङ्गानामपराजितम् ॥ २७३ ॥ कुमारिकाष्टकं वाथ सदा त्वं च कुमारिका । अष्टोत्तरशतं वापि एकां कन्यां प्रपूजयत् ॥ २७४ ॥ पूजिताः पूजयन्त्येता निर्दहन्त्यवमानिताः । कुमारी योगिनी साचात् कुमारी सर्वदेवताः ॥ २७५॥ भू भुवर्मृतिका देवी कुमारी च प्रपूजिता। त्रमुरा दुष्टनागाथ ये ये दुष्टग्रहा ऋपि ॥ २७६ ॥ भृतवेतालगन्धर्व-डाकिनीयचराचसाः । हृदयं देवताः सर्वे भूर्भुवश्चेव भैरवि ॥ २७७ ॥ पृथिव्यादीनि सर्वाणि ब्रह्माग्डं सचराचरम् । ब्रह्मा विष्णुश्र रुद्रश्र ईश्वरश्र सदाशिवः ॥ २७८ ॥ त तुष्टाः सर्वतुष्टाश्र कुमारीं यः प्रपूजयेत् । कालाग्निशिवपर्यन्तं तथा गौर्यादिसंस्थितः ॥ २७६ ॥

१ ' चर्यादि ' ख. पाट: ।

सप्तद्वीपाः समुद्राश्च भुवनानि चतुर्दश । विधिना वै कुमारीं च भोजयेचैव भैरवीम् ॥ २०० ॥ पाद्यमध्यै तथा धृपं कुङ्कमं चन्दनं तथा । भक्तिभावेन संपूज्य सर्वं त(स्य?स्या) निवेदयेत् ॥ २८१ ॥ प्रदिच्चात्रयं कुर्याद् आदौ मध्ये तथान्ततः । पश्चाच दिवाणा देया रजतस्वर्णमौक्रिकैः ॥ २८२ ॥ विवाहयेत स्वयं कन्यां ब्रह्महत्या विनश्यति । गवां हत्या स्त्रिया हत्या सर्वं पापं प्रणश्यति ॥ २८३ ॥ माता चैव पिता चैव भ्रातस्थ विशेषतः। ये च यत्र पुरैः सर्वे कन्यादानं प्रकल्पयेत् ॥ २८४ ॥ भुक्तिमुक्तिफलं तस्य सौभाग्यं सर्वसंपदः । रुद्रलोके वसेद् नित्यं त्रिनेत्रो भगवान् हरः ॥ २८५ ॥ षष्टिकोटिसहस्राणि अश्वमेधफलं लभेत्। एतत् फलं लभेद् मर्त्यः कन्यां यस्तु विवाहयेत् ॥ २८६ ॥ वालुकाः सागरे यावत् तावदब्दं महेश्वरि । एकैकं कुलमुद्धत्य सत्यकल्पे गतोऽपि च ॥ २८७ ॥ तावत् स भुङक्ते भोगांश्र यावद्धमिदिवौकसः । कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु चोत्तमम् ॥ २८८ ॥ दौर्भाग्यं नश्यति चित्रं सौभाग्यं च प्रवर्धते । राजद्वारे लभेत पूजां राजलच्मीः स्थिरायते ॥ २८६ ॥ सर्वाः कुमारिकाश्चेव पूज्येद् भक्तिभावतः । महाभये समुत्पन्ने यस्तु कन्यां प्रपूज्येत् ॥ २६० ॥ तत्वागाल्यभते मोचं सत्यं सत्यं न संशयः । इति ते कथितं देवि कुमारीपूजनक्रमम् ॥ २६१ ॥

१ 'पुनः' ख. पाठः । २ 'नियतो' ख. पाठः ।

विशेषलचर्यां चैव कथयिष्यामि संशृष्णु ।
तस्मात् परतरं नास्ति(मश्त)न्त्रमध्ये महेश्वरि ॥ २६२ ॥
कुमारीं पूजियत्वा च शिवत्वं गतवानहम् ।
कुष्णात्वं गतवान कृष्णो ब्रह्मत्वं गतवान्(मुदाशविधिः) ॥ २६३ ॥

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (निग्रहादिप्रयोग-कु-मारीपूजाकमनिरूपणं) सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥

अथ

श्रष्टमः परतः ।



श्रीभैरव उवाच ।

यत्रं शृणु वरारोहे येन सिद्ध्यति निश्चितम् ।
ततो लिखेद् यत्रराजं समस्तपुरुषार्थदम् ॥ १ ॥
यस्य विज्ञानमात्रेण सद्यः खेचरतां त्रजेत् ।
त्रादौ त्रिकोणं विन्यस्य त्रिकोणं तद्घहिन्यसेत् ॥ २ ॥
बिहिस्तिकोणमालिष्य षदकोणं तद्घहिन्यसेत् ।
मध्ये तु वैन्दवं चक्रं मायाबीजविभूषितम् ॥ ३ ॥
पदकोणं तद्घहिर्त्रं ततश्चाष्टदलं लिखेत् ।
बिहिर्नुत्तेन संयुक्तं भृपुरेणैव संवृतम् ॥ ४ ॥

ज्ञात्वेवं मुक्रिमायाति यत्रमेतन्न संशयः । एतत्तु विलिखेत् ताम्रे कुएडगोलविलेपिते ॥ ४ ॥ स्वयंभृकुसुमैर्युक्ते कुङ्कमागुरुसंयुते । शुद्धासने च पशुभिरदृष्टे पुरतो न्यसेत् ॥ ६ ॥ अर्घ्यद्रव्यमर्घ्यपात्रे निचिपेत् पुरतः सुधीः । ततोऽर्घ्यं कारयेद् मन्त्री तया नार्या सुवेशया ॥ ७ ॥ कुएडगोलोद्भवं द्रव्यं सुयंभुकुसुमं तथा । नाधर्मी जायते सुभ्रु महामश्रस्य साधने ॥ = ॥ ततो पीठक्रमेर्णेव यस्त्रपूजां समाचरेत् । ततो हृदयपद्मान्तः स्फ्ररन्तीं परमेश्वरीम् ॥ ६ ॥ सुषुम्नावर्त्मना नीत्वा शिरःस्थानं महेश्वरि । ततो वै स्वकराम्भोजपुष्पराशौ समानयेत् ॥ १० ॥ नासया वामया देवि वायुवीजेन मन्त्रवित् । देवेशि भक्रिसुलभे परिवारसमन्विते ॥ ११ ॥ यावत त्वां पूजियष्यामि मातर्देवि इहावह । इत्यनेन च मन्त्रेण देवीमावाहयेत सुधीः ॥ १२ ॥ आवाह्य देवीं तामिष्टा चोपचारैर्निवेश्य च । कालीं कपालिनीं कुल्लां कुरुकुल्लां विरोधिनीम् ॥ १३ ॥ विप्रचित्तां पूजयेच बहिः षदको एक तथा। उग्राम्रुग्रमां दीप्तां तन्मध्ये च त्रिकोणके । १४ ॥ मात्रां मुद्रां मितां चैव पूजयेदपर-त्रिके । सर्वाः श्यामा असिकरा ग्रुएडमालाविभूषिताः ॥ १५ ॥ तर्जनीं वामहस्तेन धारयन्त्यो दिगम्बराः । देवतादिचे भागे महाकालं समर्चयेत ॥ १६ ॥

ततः स्तुत्वा नमस्कृत्य कुर्यात् संभेलनं धिया । देवताग्रे तु संभोगं देवताप्रीतिकारकम् ॥ १७ ॥ संभागं तु पुरस्कृत्य देवीमिह विसुज्य च। कृतकृत्यो भवेनमन्त्री नात्र कार्या विचारणा ॥ १८ ॥ इदानीं शृखु देवेशि उपचारान् विशेषतः । प्रथमं तु सुरा पूज्या माध्वी गौडी तथैव च ॥ १६ ॥ पैष्टी तस्या अभावेन आतिदेशिकमाचरेत्। नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रपात्र स्थितं मधु ॥ २० ॥ गव्यं च ताम्रपात्रस्थं मद्यतुल्यं घृतं विना । ताम्बुलं च सकर्पूरं नारिकेलं सशर्करम् ॥ २१ ॥ पायसं सघृतं चैव अ। द्रेकं सगुडं तथा। तरांडुलं सतिलं चैव तालं खर्जूरमेव च ॥ २२ ॥ कदलीं तिन्तिडीं चैव श्रीफलं फलग्रुत्तमम् । अन्यानि च सुगन्धीनि स्वाद्नि च फलानि च ॥ २३ ॥ नररखागस्तथा मेषो महिषः शशकस्तथा । शरभः शुकरश्रेव बलयः परिकीर्तिताः ॥ २४ ॥ कृष्णमार्जारकश्रव ज्ञातच्या मन्नवित्तमेः । एतेषां चैव रक्तानि देयानि परमेश्वरि ॥ २५ ॥ जलं सुवासितं देयं कुलचालनमेव च । नैवद्यावि प्रधानानि कथितानि मया प्रिये ॥ २६ ॥ येन संतुष्यते देवि कुमारी वरवर्णिनी । तं दद्यात् परमेशानि किमन्यच्छ्रोतुमिच्छासे ॥ २७ ॥ पुष्पितायाः कुलागारं स्पृष्टा जयति यो नरः । अयुर्तेकप्रमायोन साधकः स्थिरमानसः ॥ २८ ॥

केवलं शुद्धभावेन स तु विद्यानिधिर्भवेतु । संस्कृताः प्राकृताः शब्दा लोकिका वैदिकास्तथा ॥ २६ ॥ वशमायान्ति ते सर्वे साधकस्य न चान्यथा । मुक्रकेशो हविष्याशी प्रजपेदयुतं नरः ॥ ३० ॥ नम्रां परिस्त्रयं स्पृष्ट्वा प्रजपेत् स्थिरमानसः । तम्यालोकनमात्रेण वादिनो निष्प्रभां गताः ॥ ३१ ॥ राजानोऽपि च दासत्वं भजनते कि परे जनाः। घनकामस्तु यो विद्वान् महदैश्वयकाम्रकः ॥ ३२ ॥ बृहम्पातिसमीं यस्तु भवितुं कामयेत्ररः । सुन्दरी यौवनोन्मत्तां नारीमानीय यत्नतः ॥ ३३ ॥ अष्टात्तरशतं जस्वा कुलमामन्त्र्य मन्त्रवित् । मेथुनं यः करोत्येव स तु विद्यानिधिर्भवेत् ॥ ३४ ॥ विपरीतरता सा तु भुवि श्रीईदयोपरि । तन्मुखे चुम्बनं दस्वा महस्रं मानसं जपेत् ॥ ३४ ॥ स भवेत सर्वसिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा । सर्वेषां साधनानां हि श्रेष्टं स्यात कलसाधनम् ॥ ३६ ॥ तम्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् तं समाहितः । इदानीं शृख देवेशि रहस्यमिदभूत्तमम् ॥ ३७ ॥ पुरा दारुवने रम्ये उन्मत्ता रागमाहिताः । परिचयं धर्षयन्ति मद्यं स्वाटन्ति नित्यशः ॥ ३८ ॥ तद् दृष्ट्वानुचितं कमे विष्णुना सम्रुपस्थितम् । श्रीविष्णुरुवाच । देवदेव महादेव सर्वदेव द्यानिषे ॥ ३६ ॥

देवदेव महादेव सर्वदेव दयानिष्ठे ॥ ३६ ॥ देवदारुवन पापा मद्यपानरतातुराः । परिस्तर्थं धर्षयन्ति मुनयो रागमोहिताः ॥ ४० ॥

दिगम्बरास्तथा मुढाः संप्रयास्यन्ति कां गीतम् इति तस्य वचः श्रुत्वा तम्रुवाच त्वइं प्रिये ॥ ४१ ॥ कालिका या महाविद्या द्यानिरुद्धसरस्वती । विद्याराज्ञीति या प्रोक्ना एते तन्मन्त्रजापकाः ॥ ४२ ॥ परं मुक्ता मविष्यन्ति तद्गायत्रीं जपन्ति च । एतस्यास्तु प्रभावेण सर्वे देवा विमोचिताः ॥ ४३ ॥ निजमात्वधात् सोऽपि परशुरामो विमोचितः । दत्तात्रयश्वात्रिपत्रः सरापानाद् विमोचितः ॥ ४४ ॥ ्गोतमस्रीधर्पणाच देवेन्द्रोऽपि विमोचितः । चाएडालीगमनात् पूर्वं वशिष्ठश्च विमोचितः ॥ ४५ ॥ गुरुद्वाराधर्षणाच चन्द्रमाश्र विमाचितः । ब्रह्मणस्तु शिरश्छेदाच् शिवः सोऽहं विमोचितः ॥ ४६ ॥ रावणस्य वधाचापि रामचन्द्रो विमोचितः । तमेव गृढं वच्चामि श्रुत्वा गोप्यः सदा बुधैः ॥ ४७ ॥ कालिकाय पदं चोक्ला विबहे तदनन्तरम् । ततः रमशानवासिन्ये धोमहीति पदं ततः ॥ ४८ ॥ तन्नो घोरी-पर्द चोक्ला ततः कामः प्रचे।दयात । एषा तु कालीगायत्री दशधा जप्तयानया ॥ ४६ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानि खरडं खरडं व्रजनित हि अनया सदृशी विद्या अनेन सदृशो जपः ॥ ५० ॥ अनेन सदृशं ज्ञानं न भृतं न भविष्यति । अन्यच शृखु देवेशि यथां पानादिकमीस ॥ ५१ ॥ कुमारीसाधनादीनि अनया सांधयेच्छुभे। लीलया च महशानि सिद्धिर्भवति निश्चितम् ॥ ५२ ॥

नटी कापालिनी वेश्या रजकी ब्राह्मणी शुमा । शुद्रकन्या विशः स्त्रींच चत्रि(यीश्या) सर्वदायिनी ॥ ५३ ॥ एतासां कांश्रिदानीय ततस्तद्योनिमएडले । पूजियत्वा महादेवीं ततो मैथुनमाचरेत् ॥ ५४ ॥ घर्माधर्महविदीं(प्राक्षि) त्रात्मामी मनसा सुचा । सुषुम्नावतर्मना नित्यमचयुत्तीर्जुहोम्यहम् ॥ ५५ ॥ स्वाहान्तोऽयं महामत्र त्रारम्भे परिकीर्तितः । प्रकाशाकाशहस्ताभ्यामवलम्ब्योन्मनीसुचम् ॥ ५६ ॥ धर्माधर्मफलेस्नेहपूर्णां वह्नो जुहोम्यहम् । स्वाहान्तोऽयं महामञ्जः शुक्रत्यागे प्रकीर्तितः ॥ ५० ॥ ततो गच्छेत् प्रियां गच्छन् देवीं त्रिभुवनेश्वरीम् । तच्छत्वा वचनं विष्णुर्मा पुनरभ्यभाषत ।। ५८ ॥ नमोऽस्तु ते महादेव सर्वतन्त्रःत्मरूपिणे । त्वत्प्रसादादयं देव संशयो मे महान गतः ॥ ५६ ॥ ऋतुजानीहि देवेश गमिष्यामि यथासुखम् । ततो मयाभ्यनुज्ञातः प्रणम्य च यथाविधि ॥ ६० ॥ ययौ स्वभवनं विष्णुरेतत् ते कथितं प्रिये । इदानीं शृखु देवेशि मचराजं मनोरमम् ॥ ६१ ॥ अत्र श्रीमन्त्रराजस्य माहात्म्यं शृख पार्वति । श्रद्भया यत्र देवेशि परां मुक्तिमवाप्स्यति ॥ ६२ ॥ अश्वमेधेश्व गोमधेर्नरमेधेस्तथा परेः । दानेश्व विविधेर्द्रव्येर्होमेर्नानाविधेरपि ॥ ६३ ॥ अनेकजन्मसाहस्रेस्तपोभिः प्राप्यते परा । विद्याराज्ञी घोरकाली अनिरुद्धसरस्वती ॥ ६४ ॥

१ 'कला' ख. पाठ: ।

ज्ञात्वैव मुक्तिमामोति कि पुनः कथ्यते परम । अस्य ज्ञानप्रभावेण सिद्धयोऽष्टो अवन्ति हि ॥ ६५ ॥ मन्त्रस्य ज्ञानमात्रेग विजयी भ्रवि जायते । तस्यालोकनमात्रेण वादिनो निष्प्रमा मताः ॥ ६६ ॥ राजानोऽपि च दासत्वं भजनते कि परे जनाः । वहः शैत्यं जलस्तमभं गतिस्तमभं विवस्वतः ॥ ६७ ॥ दिवारात्रिव्यत्ययं च वशीकर्तं चमो भवत । बृहस्पतिसमो वाग्मी सुकविभोगवो भवेत ॥ ६८ ॥ घने कुबेरसदृशस्तेजसा भास्करोपमः । वलेन सदुशो रामे विष्णुतुल्यपराक्रमः ॥ ६६ ॥ ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयगुर्वङ्गनागमात । सद्यो निर्दोषमायाति मञ्जस्यास्य प्रसादतः ॥ ७० ॥ एवं संचेपतो बच्ये नास्ति मन्नसमोऽधुना ! सीरे च गारापत्ये च चान्द्रे वैष्णव एव च । ७१ ॥ नान्यद विस्तरतो वक्तं शक्यते परमेश्वरि । वक्त्रैः कोटिसहस्त्रस्तज्जिह्वाकोटिशतैरपि ॥ ७२ ॥ निजमुद्धृत्य देवेशि आगस्करं द्वितीयकम् । , वाणीं चैव महेशानि वर्णत्रयमुदाहृतम् ॥ ७३ ॥ अनेन मन्त्राजेन सदृशं नापरं प्रिये । तव स्नेहाद बरारोहे प्रकाशम्पपादितम् ॥ ७४ ॥ न वक्रव्यं न वक्रव्यं न वक्रव्यं महिश्वरि । तव स्नेहेन कथितं प्राणविद्ध सुरेश्वीर ॥ ७५ ॥ क्रमारीपुजनेनैव दिच्याविधिरुत्तमा । कथिता देवि भद्रं ते अप्रकाश्यं प्रकाशितम् ॥ ७६ ॥

प्जाविधिरयं प्रोक्तः कुत्र वा प्ज्यते शिवा । कुत्र वा ध्यायते देवी तं शृणुष्व महेश्वरि ॥ ७७ ॥ कामरूपे पूर्णगिरी कोङ्कटे चोड्डीयानके । वाराणस्यां तु लौहित्ये करतोयानदीजले ॥ ७० ॥ आर्यावर्ते प्रयागे च ब्रह्मावर्ते तथैव च । अनन्तफलदा पूजा सर्वेत्रैव जले स्थले ॥ ७६ ॥ तदभावे शून्यगेहे सिन्द्रादिविलेपिते । कत्रिंशूलधनुःखङ्ग-घएटाचामरकादिभिः ॥ ८० ॥ वितानध्वजसंकीर्णे कृष्णागुरुस्धपिते । सुदतीनां सुकेशीनां वेश्यानां गानशोभिते ॥ =१ ॥ घएटानाट्रवाकीर्णे दीपावलीपरिष्कृते । एवंभूतगृहे पूज्या तारा चैव सुशोभना ॥ =२ ॥ रमशाने च सदा पूज्या पीठाद्प्यधिका मता। तारिएयास्तु श्मशानात्तु नान्यत् स्थानं प्रशस्यते ॥ =३ ॥ तस्माच् श्मशाने पूजा च कर्तव्या भृतिलिप्सुभिः। गायत्री या पुरा प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानस्वरूपिणी ॥ =४ ॥ श्रीकृष्णश्र ऋषिस्तस्या गायत्री च्छन्द उच्यते । शिवशक्तिस्वरूपा हि देवता परिकीर्तिता ॥ ८५ ॥ त्रतः परं प्रवच्यामि येनाश फलमाप्रयात । ब्राह्मे मुहुर्ते उत्थाय ताम्बूलपूरिताननः ॥ ८६ ॥ खङ्गहस्तः सुवाट्यां तु दद्याद् मांसान्वितं बलिम् । पूजियत्वा यथान्यायं तत आनीय सुन्दरीम् ॥ ८७ ॥ कामिनीं योवनोन्मत्तां सुवेशां चारुहासिनीम् । कुलजां युवतीं वीच्य नमस्कुर्यात् समाहितः ॥ ८८ ॥

यदि भाग्यवशेनेव कुलवृष्टिः प्रजायते । तदेव मानसी पूजां तत्र तासां प्रकल्पयेत् ॥ ८६ ॥ स्त्रिया देवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव विभृषणम् । स्त्रीमेलनं सदा कुर्यात् सुन्दरीभिर्विशेषतः ॥ ६० ॥ तासां प्रहारा निन्दा च कौटिल्यमप्रियं ततः । सर्वथा नैव कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकृत् ॥ ६१ ॥ तद्धस्तारंचितं भोज्यं देवताये निवेद्येत् । प्रातःकृत्यं ततः कृत्वा स्नात्वा चिरं यथाविधि ॥ ६२ ॥ प्रयोगेण समागम्य कपालान्तःस्थले विशेत् । दिक् कालानियमा नास्ति स्थित्यादिनियमो नच ॥ ६३ ॥ न जंप कालनियमा नार्चनादिवलिष्वपि । स्वेच्छानियम उक्तोऽत्र महामन्नस्य साधने ॥ ६४ ॥ पूजयेद् विविधेः पुष्पैस्तुलसीवर्जितैः शुभैः । एवं संपूज्यशाविधिवत् सञ्जपेत् परमेश्वरीम् ॥ ६५ ॥ निशायां पूजयेद् देवीं जपेच प्रयतो नरः । सिन्दरभुषणो नित्यं तथा चैत दिगम्बरः ॥ ६६ ॥ नारीं दिगम्बरीं कृत्वा विषरीतरता भवेत् । अभिघातं चुम्बनं च कुर्यात् स्वामीष्टासद्धये ॥ ६७ ॥ निर्लञाकामवाणेन घृष्टं स्यात मन्दिरं धनुः । तिस्मन् काले साधकेन्द्रो जपेत् संशुद्धमानसः ॥ ६८ ॥ संभोगं च स्वयं कुर्वञ्जपेत् सार्स्वतप्रदाम् । तस्माद् भाव्या महेशानि कथिता देवदुर्लभा ॥ ६६ ॥ यस्याः प्रसादमासाद्य कल्यामि जगत्त्रयम् । शिवशक्तयात्मिका देवी अनिरुद्धसरस्वती । यां ज्ञात्वा मुक्तिमाभोति किमन्यत् कथयामि ते ॥ १०० ॥

१ 'वचितं ' ख. पाठः।

## (श्रीदेव्युवाच ।)

इदानीं(शृखु१देव)कस्यास्ति घोरे कित्तयुगे शुभे । प्राधान्यं परमेशान तद्वदस्व सदाशिव ॥ १०१ ॥ श्रीभैरव उवाच ।

कलिनाम्नि युगे देवि प्रधानां तारिगीं शुभाम् । कालीं चैव महेशानि अनिरुद्धसरस्वतीम् ॥ १०२ ॥ रमशानकालिकायास्त प्राधान्यं शृख्य भैरवि । सर्वसिद्धेः कारणं हि अनिरुद्धसरस्वती ॥ १०३ ॥ तस्या मन्त्रेण मन्त्री स्यात् सर्वसिद्धिफलप्रदः । तारामचं प्वमुक्तं कालीमचं शृखुष्व मे ॥ १०४ ॥ मायाद्वनद्वं कूर्चयुग्मं निजवीजत्रयं तथा । दिचेशो कालिके चेति संहारक्रमतः शुभे ॥ १०५ ॥ पूर्ववीजानि चे।द्धृत्य स्वाहान्तोऽयं मनुः स्पृतः । विद्याराज्ञीति विख्याता मन्त्रश्च कल्पपादपः ॥ १०६ ॥ अस्मात् परतरं नास्ति कालीमन्त्रं मनोरमम्। तस्मात् सवप्रयत्नेन मन्त्रराजं शृखुष्व मे ॥ १०७ ॥ मन्त्रस्य ज्ञानमात्रेण जीवनमुक्तश्र साधकः। एषा विद्या(रहस्या तु) पूजने जपने तथा ॥ १०८ ॥ ध्यान तथा कुलाचार सर्वविद्यागमेषु च । उचाटनं मारणं च वशीकरगामुत्तमम् ॥ १०६ ॥ त्राक्षेगं स्तम्भनं च विद्वेषणमतः परम् । त्र्यनया साधयेद् देवि सिद्ध्यत्येव न संशयः ॥ ११० ॥ पूजां च विविधां कुर्यात् स्वशास्त्रोक्तक्रमेण च । रक्तपुष्पैः पूजियत्वा सहस्रं होमयेदथ ॥ १११ ।

१ ' त्रयं त्रयम् ' सः पाटः ।

मा तु काममयी नारी निर्लञा काममोहिता। स्त्रयं(मान्त्याष्यश्सन्त्यज्य)भतीरं साधकं गच्छति ध्रुवम् ।११२। अयुतं च जपेद् देवि ध्यात्वा देवीं दिगम्बरीम् । स्थावरा जङ्गमाश्रेव पातालतलगा ऋषि ॥ ११३ ॥ आकर्षयति मन्त्री च तत्त्रणाद भ्रुवि संस्थिताः । जम्बा देवीं रमशाने च ध्यात्वा देवीं दिगम्बरीम ॥ ११४ ॥ तद्भरमलेपनं कुर्यात् ततः संहरते जगत्। श्वेतापराजितापुष्पैः पूजयेद् भक्तिभावतः ॥ ११५ ॥ हुत्वायुतं श्मशानेऽपि विश्वमुचाटयेद् ध्रुवम् । नारीं नयां रमशाने च स्पृष्ट्या च योनिमण्डलम् ॥ ११६ ॥ जिपत्वा च वशीकुर्याद् यदि सा न पलायते । कृष्णपुष्पैः पूजियत्वा ध्यात्वा चैव दिगम्बरीम् ॥ ११७ ॥ जावायुतं रमशानस्थः शत्रुणां मारणं चरेत् । कालीकन्पम्बरूपं च कथितं सुन्दरि प्रिये ॥ ११८ ॥ गोपने सर्वसिद्धिः स्याद् नात्र कार्या विचारणा। यथा काली तथा नीला चानिरुद्धसरस्वती ॥ ११६ ॥ तसाच कथिता विद्या काली काली(कलौ युगे)। रहस्यं शृषु चार्विङ्ग कुएडन्याश्रक्तनिर्णये ॥ १२० ॥ आसनं जीवनस्येदममृतं देहरचकम् । निर्गुणं शाम्भवं चक्रं त्रिविधं शृखु पार्वति ॥ १२१ ।. यन विज्ञाननात्रेण ध्रुवं ज्योतिर्मयो भवेत् । इडापिङ्गलयोर्मध्ये वर्णाश्र ज्योतीरूपिणः ॥ १२२ ॥ ज्योतीरूपाणि चक्राणि ज्योतीरूपा च कुण्डली। चन्द्रतः सूर्यपर्यन्तं चक्राएयत्र चतुर्दश ॥ १२३ ॥

श्रत्रास्ति कुएडलीशिक्तर्याजरूपा निराकृतिः । परेयं कुएडलीशक्तिश्रन्द्रमएडलवर्तिनी ॥ १२४ ॥ इमं भेदं महेशानि यो जानाति स योगवित्। दलं कोशं तथा वर्णं तथैव चऋदेवताः ॥ १२५ ॥ तथैव पूर्ववज्ञेयं सर्वचकेष्वयं विधिः। चन्द्रतो ब्रह्मरन्ध्रान्तं चक्राएयत्र चतुर्दश ॥ १२६ ॥ परापरेति विख्याता कुएडली जीवसंज्ञका । सूर्यतो ब्रह्मरन्ध्रान्तं चक्राएयत्र चतुर्दश ॥ १२७ ॥ परमेष्टी समाख्याता सूर्यमण्डलवर्तिनी । नराकारस्वरूपेयं परज्योतिःस्वरूपिणी ॥ १२≥ ॥ गोलकान्तर्ग(तोश्ता)देवी ज्योतिर्विन्द्रसमाश्रिता । त्रवास्ति गोलकं चक्रं गोलोक इव दश्यते ॥ १२६ ॥ इयं नारायणी काली तारा शून्यनिवासिनी । सुन्दरी रक्तकाली च महिपमर्दिनी तथा ॥ १३० ॥ मन(सः?सा)कल्पि(तो?ता)मृतिंस्तेजोरूपाऽपरा च सा । परमात्मव रामोऽयं महाविष्सुर्महाशिवः ॥ १३१ ॥ निरञ्जनस्वरूपोऽयं कृष्णरूपा च तारिगी। अप्रात्मप्रकाशिनी नित्या नित्यानन्दस्वरूपिणी ॥ १३२ ॥ तस्या मन्त्राणि सुभगे मम मन्त्राणि यानि तु । पूर्वास्नायविधानेन शीघ्रकामफलप्रदा ॥ १३३ ॥ नानापापहरा देवी वीरस्तद्भतमानसः। तन्त्रभावं समासाद्य फलतन्त्रं लभेन्नरः ॥ १३४ ॥ तव मन्त्राणि देवेशि सर्वार्थदायकानि च । यथा स्वयंभ्रवा द्वाश्रलारः परिकीर्तिताः ॥ १३५ ॥

ज्ञातन्याश्र प्रसिद्धाश्र पारम्पर्योपदेशतः । पर्यायतोऽपि विज्ञेयाः श्रुतिवाङ्मयभेदतः ॥ १३७ ॥ तथा त्रिय मया प्रोक्ताः वडाम्रायाश्च सनिधौ। स चाम्नायः श्रुतिर्ञ्जेयः श्रुतिश्र वेद उच्यते ॥ १३७ ॥ अतस्त्रयापि गिरिजे गोपनीयः स्वयोनिवत् । अत ऊर्घ्व तु सुभगे रहस्यं परमं शृखु ॥ १३८ ॥ महामन्त्री यदा देवि साधको दैवयोगतः। तत्र कस्य जपं कुर्यात् पूजनादिकमेव च ॥ १३६ ॥ सर्वदेवनमस्कारं नित्यं कुर्यात् प्रयत्नतः । जपादिकं तु तस्यैव यत्र शङ्काभिजायते ॥ १४० ॥ गुरोर्गृहीतमञ्जस्य प्रजपत्यपि साधकः । अष्टाचारं प्रमादाद्वा त्रालस्याद्वापि सुन्दरि ॥ १४१ ॥ शङ्करस्य गृहीतस्य कथितं यत्र कुत्रचित् । हीनवीर्यमवामोति मन्नादिश्र वरानने ॥ १४२ ॥ इत्यादिदोषनाशार्थं विधानं शृख सांप्रतम् । प्रथमं जननं नाम जीवनं तु द्वितीयकम् ॥ १४३ ॥ वृतीयं ताडनं देवि चतुर्थं बोधनं तथा । पश्चमं तमिषेकस्त विमलीकरणं तथा ॥ १४४ ॥ आप्यायनं सप्तमं तु अष्टमं तर्पणं स्मृतम्। नवमं दीपनं प्रोक्तं दशमं गोपनं मतम् ॥ १४५ ॥ मत्राणां मातृकायत्रादुद्धारा जननं स्मृतम् । प्रणवान्तरितान् कृत्वा, मन्त्रवर्णान् जपेत् सुधीः ॥ १४६ ॥ स्वरव्यञ्जनभेदेन जीवनं तदुदाहृतम् । मञ्जवर्षान् समालिख्य ताडयेचन्द्नाम्भसा ॥ १४७ ॥

प्रत्येकं वायुनीजेन ताडनं नाम(तःशतत्) शृशु । मर्च विलिख्य विधिवत् प्रस्नैः करवीरजैः ॥ १४८ ॥ तन्मश्राचरसंख्यातेईन्याद्रेफेण बोधनम् । स्वतन्त्रोक्तविधानेन तदा मन्त्रार्गसंख्यया ॥ १४६ ॥ श्रश्वत्थपल्लवैर्मन्त्रमभिषिश्चेद् विशुद्धये । संचिन्त्य मनसा मन्त्रं ज्योतिर्मन्नेख निर्देहेत् ॥ १४० ॥ मन्त्र मलत्रयं देवि विमलीकरणात्मकम् । तारं व्योमाग्निमनुयुक् दर्गडी ज्योतिर्मनुर्मतः ॥ १४१ ॥ कुशोदकेन जप्तेन प्रत्यर्ण प्रोच्चयेद मनोः। तेन मन्नेण विधिवदेतदाप्यायनं मतम् ॥ १४२ ॥ मनुना वारिगा पात्रे तर्पणं तर्पणं भवेत् । तारमायारमायोगाद् मनोदींपनग्रुच्यते ॥ १५३ ॥ जप्यमानस्य मञ्जस्य गोपनं चाप्रकाशनम् । एते च दश संस्काराः सर्वतत्रेषु गोपिताः ॥ १५४ ॥ एतान् कृत्वा जपेद् मन्नं सदा परहितं प्रिये । निर्गुणं यत् परं ब्रह्म ज्योतीरूपं निराकृति ॥ १४४ ॥ साकारं यदि जायेत सर्वदेहेषु देवता । रूपत्रयं सदा भूत्वा देहिनां देहभेदतः ॥ १५६ ॥ भगाकारं च यद् ब्रह्म लिङ्गाकारस्वरूपतः । केचित सेवन्ति सुभगे लिङ्गाकारस्य सर्वदा ॥ १५७ ॥ भगाकारं च सेवन्ते विविधा ज्ञानिनः सदा । स्त्रीजातिरूपा सर्वत्र सर्वदेहेषु जानता ॥ १४८ ॥ (यारसा) शक्तिरूपा विज्ञेया पुरुषः शिवरूपधृक् । तत्र तेषां विशेषार्थं नरदेहे बरानने ॥ १५६ ॥

शक्तिः शिवश्र विज्ञेयो मम संकेतप्रत्तमम् । भगं कुएडं च सुभगे सुवं लिङ्गं प्रकीर्तितम् ॥ १६० ॥ ऋतुरप्रिश्च सुभगे गर्तमध्ये च चेपणम् । आज्यरूपं मतं शक्तं मनो होता प्रकीर्तितः ॥ १६१ ॥ फलरूपं च तत्रैव नानासंसारकामनाः। विज्ञाय चैवं यो मन्त्री मनुश्र पीठब्रह्मवत् ॥ १६२ ॥ नित्यं च होमयेद देवि तस्य रूपभनन्तकम् । यं यं कामादिकं देवि मनसा चिन्त्य कारयेत ॥ १६३ ॥ न दोषगुणविज्ञेयो (यं यं तं)काममवाप्रयात । यथोक्कदेवतायाश्च यथोक्तफलमश्जुते ॥ १६४ ॥ आयुर्लच्मी यशो देवि कीर्ति च मोचमाप्रयात्। गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित् ॥ १६५ ॥ गोप्या गोप्या पुनर्गोप्या जननीजारगर्भवत । इति ते कथितं सम्यक् संस्कारक्रममुत्तमम् ॥ १६६ ॥ इदानीं शाम्भवं चक्रं त्रिविधं शृखु पार्वति । येन विज्ञानमात्रेण ध्रवं ज्योतिर्मयो भवेत ॥ १६७ ॥ इडापिङ्गलयोर्मध्ये वर्णाश्च ज्योतीरूपिणः । ज्योतीरूपाणि चकाणि ज्योतीरूपा च कुएडली ॥ १६८ ॥ चन्द्रतः सूर्यपर्यन्तं चक्राएयत्र चतुर्दश । तत्रास्ति क्रएडलीशक्तिबीजरूपा निराकृतिः ॥ १६६ ॥ पारेयं क्रएडलीशक्तिश्रनद्रमएडलवर्तिनी । इमं भेदं महेशानि यो जानाति स योगावित ॥ १७० ।। दलं कोषं तथा वर्ण तथैव च(न्द्रशक्र)देवताः । तभैव पूर्ववज्ञेयः सर्वचकेष्वयं विधिः ॥ १७१ ॥

चन्द्रतो ब्रह्मरन्ध्रान्तं चक्राएयत्र चतुर्दश । परापरेति विख्याता कुएडली जीवसंज्ञका ॥ १७२ ॥ स्येतो ब्रह्मरन्ध्रान्तं चक्राएयत्र चतुर्दश । परमेष्टी समाख्याता स्र्यमण्डलवर्तिनी ॥ १७३ ॥ नराकारस्वरूपेयं परज्योतिःस्वरूपिशी । गोलकान्तर्गता देवी ज्योतिर्विन्दुसमाश्रिता ॥ १७४ ॥ अत्रास्ति गोलकं चक्रं गोलोक इव दृश्यते । इयं नारायणी काली तारा स्याच्छून्यवासिनी ॥ १७४ ॥ सुन्दरी रक्तकालीयं भैरवी नादिनी तथा । मन(सः श्सा)कल्पिता मूर्तिस्तेजोरूपा परापरा ॥ १७६ ॥ परमात्मैव रामोऽयं महाविष्णुर्महाशिवः । निरञ्जनस्वरूपोऽयं कृष्णरूपा च तारिगा। १७७॥ त्र्यात्मप्रकाशिनी देवी नित्यानन्दस्वरूपिणी । इति ते कथितं देवि रहस्यं परमाद्भतम् ॥ १७८ ॥ अस्मात् परतरं नास्ति तत्रमध्ये सुरेश्वीर । इदानीं शृखु देवेशि परं ब्रह्मस्वरूपकम् ॥ १७६ ॥ प्राणस्तु परमेशानि त्रात्मज्ञानं शुचिस्मिते । यस्त प्राणो महेशानि स जीवः परिकीर्तितः ॥ १८० ॥ प्रदीपकलिकाकारो हृद्ये विद्यते प्रिये । परं ब्रह्म महेशानि एदीपकलिकाकृति ॥ १८१ ॥ अगत्मान्तरात्मा देवेशि सर्वेषां हृदि वर्तते । त्र्यन्तरात्मा परं ब्रह्म शरीरं व्याप्य तिष्ठति ॥ १८२ ॥ द्वयं तेजो वरारोहं शक्ति प्रकृतिरूपिणीम् । प्राणायामस्य काले तु दृष्ट्वाश्चर्य वरानने ॥ १८३ ॥

यद् दृष्टं परमं गुद्धं तिज्ञशामय योगिनि । आत्या बहासमो भृत्वा यद् दृष्टं परमेश्वरि ॥ १८४ ॥ तद्वरं महेशानि दृष्टमानन्दमद्भुतम् । मनो मया महेशानि कृत्वा तत्रैव पार्वित ॥ १८५-॥ सुधार्यवे महेशानि मग्नो भृत्वा वरानने । लचवर्षं महेशानि निर्गतं परमेश्वरि ॥ १८६ ॥ प्राणायामचणे देवि लचवर्ष गतं मम । यद् दृष्टं परमेशानि निर्दिष्टं तच्छुगु प्रिये ॥ १८७ ॥ नातः परतरं किञ्चिद् विद्यते मम गोचरे । पर्याङ्कं परमेशानि आश्चर्य परमाद्भतम् ॥ १८८ ॥ पयः फ्रेनिमा शय्या नानारतावभूषिता । या शय्या परमेशानि स एव श्रीसदाशिवः ॥ १८६ ॥ तत्रोपरि महेशानि सूच्मां त्रिपुरसुन्दरीम् । जपायावकासिन्द्र-सदृशाकृतिरूपिग्गीम् ॥ १६० ॥ चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च पश्चबाणघनुर्धराम् । वरदाभयहस्तां च घारिगीं परमेश्वरीम् ॥ १६१ । दृष्ट्वानन्दमयीं लोलां लच्चवर्षं गतं मम । यदा तु परमेशानि मम दृग्गोचरं गतः ॥ १६२ ॥ तदैव सहसा तत्र स्चमरूपत्वमागतः। घ्यानभक्के महेशानि तदैव मम सुन्दिर ।। १६३ ॥ तत्रैव दृष्टं ब्रह्माएडं ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः। शक्ति विना महेशानि नास्ति किञ्चिद् मम प्रिये ॥ १६४ ॥ शक्तिर्हि ब्रह्मणो रूपं शक्तिरूपं वरानने । शक्ति विना महेशानि न किश्चिद् मम गोचरे ॥ १६५ ॥

एवं हि कमतो देवि मात्कान्यासमुत्तमम्। कृत्वा न्यासं महेशानि मातृका विश्वमोहिनी ॥ १६६ ॥ अतः परं महेशानि श्रीकएठन्यासमाचरेत् । श्रीकएठन्यासमात्रेण शिवोऽहं कमलानने ॥ १६७ ॥ श्रीकएठं परमेशानि त्रैलोक्ये चातिदुर्लभम् । पूर्वीक्तेनं क्रमेसीव सर्व कुर्यात् शुचिस्मिते ॥ १६८ ॥ सर्व कुर्याद् महेशानि यत्नतः परमेश्वरि । ध्यायेत शिवां वरारोहां हृत्प(त्रश्ये)कमलेच्यो ॥ १६६ ॥ हत्पद्मं परमं स्थानं ब्रह्मस्थानं सुरार्चिते । जीवस्य स्थानमेतत्तु हृद्यं परमं पदम् ॥ २०० ॥ इत्पद्मं द्वादशदलं सहस्रादित्यवर्चसम् । तन्मध्ये भावयेद् देवं शिवं मृत्युञ्जयं प्रिये ॥ २०१ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं पश्चवक्त्रं महाप्रभम् । त्राजानुवाहुं देवेशि पद्मवक्त्रं सुवीचणम् ॥ २०२ ॥ किरीटिनं कुएडलिनं केयुराङ्गदशोभितम् । सततं हास्ययुक्तं च दन्तपङ्क्तिविराजितम् ॥ २०३ ॥ रुद्राचशोभितौरस्कं जटाशोभितमस्तकम् । व्याघचर्मपरीघानं दशबाहुविराजितम् ॥ २०४ ॥ एवं ध्याला महादेव सदा मृत्यु अयं प्रिये। शक्तियुक्तं महादेवं सवाङ्गसर्वमोहनम् ॥ २०५ ॥ सर्वोङ्गचिन्तनं कृत्वा एकाङ्गं चिन्तयेत् ततः । एकाङ्गं तु परित्यज्य समाधिजीयते ततः ॥ २०६ ॥ समाधिकाले देवेशि यत्तेज उपपद्यते । तित्रशामय देवेशि ज्ञानं परमदुर्लभम् ॥ २०७

सर्वाङ्गं तु परित्यज्य यत्तेज उपजायते ।

स एव परमेशानि शिवो मृत्युङ्जयः प्रिये ॥ २०८ ॥

प्रदीपकलिकाकारां प्रकृतिं विद्धि पार्वति ।

तत्र तेजिस देवेशि अन्तरात्मा सदा स्थितः ॥ २०६ ॥

अन्तरात्मा महेशानि कार्यकारणवर्जितः ।

अमरे अमरीं बद्धा हत्पग्ने परमेश्वरि ॥ २१० ॥

योगस्थस्य महेशानि लत्तवर्ष गतं मम ।



इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (यन्त्रमन्त्रान्तरश्योग-तत्संस्कारादिविधिनिरूपगं) श्रष्टमः पटलः ॥ ८ ॥

श्रथ

नवमः पटलः ।

िभीवन जनान्य ।

श्रीभैरव उवाच ।
शृणु देवि प्रवच्यामि साधनान्तरमुत्तमम् ।
यत्कृते परमेशानि कृतार्थी नात्र संशयः ॥ १ ॥
प्रासादस्यान्तिके देवि कदलीस्तम्भनं भवेत् ।
तत्र वेदि महेशानि वृचं तत्र प्ररोपयेत् ॥ २ ॥
रक्षासने चोपविश्य साध्येद् वीरसाधनम् ।
मातृकान्यासमाचर्य्य पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥ ३ ॥
पोडशैरुपचारैस्तु पूजयेत् परदेवताम् ।
पाद्यं दद्याद् महादेव्ये गोमृत्रमिश्रितं पयः ॥ ४ ॥

नाम्रपात्रे मधु दन्का दुग्धयुक्तं हवियुतम् । घनीभृतं महेशानि दिध दद्यात सशर्करम् ॥ ५ ॥ त्र्याचमनीयं देवेशि कांस्थेनेव प्रदापयेत् । नेवेद्यं परमं द्यात् सुखाद् सुमनोहरम् ॥ ६ ॥ मधुयुक्तं नारिकेलं तक्रं च शर्करान्वितम् । दत्त्वा देव्ये महेशानि जीवनमुक्ता भवेद् ध्रुवम् ॥ ७ ॥ अनं दद्याद् महेशानि सामिषं परमं शुभे । मप्ताहं व्याप्य तत्रैव जपेत् तद्गतमानसः ॥ ⊏ ॥ गते तु प्र(हरे श्यमे)यामे द्वितीयप्रहरावधि । रुद्राचमालया देवि जपेद वीतभयः सदा ॥ ६ ॥ सप्ताहाभ्यन्तरे देवि सिद्धो भवति मानवः । मात्काच्चरसंयुक्तां विद्यां यदा न्यसेत् ततः ॥ १० ॥ मन्त्रध्यानपरो भूत्वा जपेद् मन्त्रमनन्यधीः । एकाचरं यदि भवेद् दिक्सहस्रं ततो जपेत् ॥ ११ ॥ द्यवंर लप्टमाहसं त्र्यचरे लयुतार्धकम् । ततः परं त मन्नाणां गजान्तकसहस्रकम् ॥ १२ ॥ निशायां जपमारभ्य उदयान्तं समाचरेत् । जपादौ च वर्लि दत्त्वा पश्चादिष बलिं हरेत् ॥ १३ ॥ जपान्ते जपमध्ये वा देहि देहीति भापते । तदापि च बलि दद्याच् छागलं वापि माहिषम् ॥ १४ ॥ न दिज्ञ वीचर्ण किश्चिन् न वा वन्ध्रसमागमः । गजारिदुष्टसर्पाणां मृगानां दंष्ट्रिणां तथा ॥ १५ ॥ पिचकीटपिशाचानां यद्यनमनिस संस्थितम् । तत्सर्वं स्वमवत् वु(द्ध्य?ध्वा)भयं सर्वत्र वर्जयेत् ॥ १६ ॥

समाप्य साधनं देवि दिच्छां विभवाविध । गुरवे गुरुपुत्राय तत्पत्न्यै चापि दापयेत् ॥ १७ ॥ सम्यक् सिद्धस मन्त्रस नासाध्यं विद्यते कचित्। गुँरुमञ्जवतः पुंसः का कथा रुद्र एव सः ॥ १८ ॥ यतः सर्वत्र देवेशि गुरुपूजा गरीयसी । तदग्रे मन्त्रतत्राणां भाषणां नैव कारयेत् ॥ १६ ॥ पूजिते गुरुपादे वै सर्वदैव सुखी भवत । सर्वेषां तत्रमत्राणां पितासौ परमेश्वरः ॥ २० ॥ अन्यदेवसपुर्या वा चान्यदेवस्य कीर्त(नात्शनम्) । गुरुदेवं विना देवि तदग्रे नरके स्थितिः ॥ २१ ॥ शवारू(ढा हो)यदि भवेत् तद्विशेष इहोच्यते । शून्यागारे बिल्वमूले नदीतीरे चतुष्पथे ।। २२ ॥ शवासन(र१ग)तौ मत्री चिन्तयेद् वीरसाधनम् । चएडालं चाभिभृतं वा शीघ्रसिद्धिफलप्रदम् ॥ २३ ॥ त्रानीय स्थापयेदादौ न्यामजालं समाचरेत् । पीठमत्रं समालिख्य गन्धपुष्पादिनार्चयेत् ॥ २४ ॥ अभ्यर्च्य चासनं दत्त्वा आत्मरचां च कारयेत् । ततः शवास्ये विधिवद् देवताप्यायनं ततः ॥ २५ ॥ मन्तान्ते भ्रुवनेशी स्थाद् रेफान्तो मन्न ईरितः । महानीलक्रमं देवि सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥ २६ ॥ न कस्यचित् प्रयोक्तव्यं गोप्तव्यं प्रीतये मम । सर्वेषां जीवहीनानां जन्तूनां वीरसधाने ॥ २७ ॥ त्राक्षणं गोमयं त्यक्ता साधयेत् वीरसाधनम् । महाशवाः प्रशस्ताः स्युः प्रधानं साधयेत प्रिये ॥ २८ ॥

**<sup>ं</sup> बहु** ' ख. पाठः।

रमशाने हि पुरश्चर्या कथिता श्रुवि दुर्लमा । रमशानसाधनं देवि मतं साधनग्रुत्तमम् ॥ २६ ॥ रमशानस्थो यदि भवेत् जपन् मन्नमनन्यधीः । स सर्वसाधनं कृत्वा देवीलेके महीयते ॥ ३० ॥

इति श्रीबृहजीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (वीरसाधनविधानं) नवमः पटलः ॥ ६ ॥

अथ

दशमः पटलः ।

श्रीभैरव उवाच ।
इदानीं शृणु चार्विङ्ग यन सिद्धो भवेद् मनुः ।
शवग्रुगडं समादाय मङ्गले वासरे निशि ॥ १ ॥
पश्चगव्येन मिलितं चन्दनेकेन संयुतम् ।
श्रद्धहस्तिमते गर्ते हरिद्रारोचनायुते ॥ २ ॥
चिपेत् तत्र शवग्रुगडं रजतेन समन्वितम् ।
मृत्तिकया प्रियत्वा सर्वं संस्कृत्य शोधयेत् ॥ ३ ॥
तत्रोपरि विशेद् देवि क्रमेण हि समन्वितः ।
सहस्रस्य प्रमाणेन जपं कुर्यात् समाहितः ॥ ४ ॥
समाप्ते तु जपे तत्र प्जयेत् परमेश्वरीम् ।
एवं त्रिदिनमध्ये तु सिद्धो भवित मानवः ॥ ४ ॥

इति ते कथितं भद्रं प्रयोगं सिद्धिदायकम् । अष्टमीसन्धिवेलायां अष्टोत्तरशतं जपेत् ॥ ६ ॥ सप्तदिनप्रयोगेन सिद्धिमामोति मानवः। शनौ च सन्धिवेलायां गृहे लताख्यकं यजेत ॥ ७ ॥ जपेदेकाकी विजने लतासाधनतत्परः । एवं कृते महादेवि सिद्धिमामोति साधकः ॥ = ॥ पूर्वोक्नकलपमासाद्य पूजादिकं समाचरन् । केवलं कामदेवोऽसौ जहवा चाष्टोत्तरं शतम् ॥ ६ ॥ सप्ताहाभ्यन्तरे देवि महदैश्वर्यमाप्रयात । विशेषं शृषा चार्वेङ्गि तन्त्रेषु सर्वकामदम् ॥ १० ॥ येन विज्ञानमात्रेण सिद्धयोऽष्टी भवन्ति हि । तासां मृले तु देवेशि उग्रां संपूज्य साधकः ॥ ११ ॥ महासिद्धिभेनेद देवि सत्यं सत्यं वरानने । कुलाकृष्टलतागारे लिखित्वा मन्त्रमेव च ॥ १२ ॥ प्रपूज्य तत्र संस्कारं कृत्वा तस्यै निवेदयेत ! किञ्चित जप्तं मनुं नीत्वा देवताभावतत्परः ॥ १३ ॥ तां प्रपूज्य नमस्कृत्य स्वयं जहवा सुसंयतः । प्रातः स्त्रीभ्यो वर्लि दत्त्वा मन्त्रसिद्धिर्भवेन् नृणाम् ॥ १४ ॥ भृमिपुत्रसमायुक्ता अमावास्या शुभप्रदा । भाद्रे पुष्करयोगेन तस्यां वीरवरोत्तमः ॥ १५ ॥ विष्णुकान्तां समानीय निचिपंद मृतभूमिषु । तत्र तां सचितां कृत्वा तद्दिने मृतहट्टके ॥ १६ ॥ तत्र प्रसार्य तां मत्स्यत्वक्स्नेहेन दापयेत् । तजालेनाभिषेकं च पूर्ववच शवोपरि ॥ १७ ॥

सचितां विजयां तस्य उदरे मुखवतमेना । चिन्ना तत्रैव तत् मत्स्यमञ्जनान्वितलोचनः ॥ १८ ॥ तिलकं पूर्वद्रव्येग तथाजस्रं मनं जपेत । स्वयमायाति भगवान् भैरवो भीमबाहुकः ॥ १६ ॥ गतभीतिस्ततो वीरस्तं विलोक्य जपेद् मनुम्। यदि भाग्यवशाद् देवि लगुडस्तत्र लच्यते ॥ २० ॥ तदा स्वयं भैरवोऽसौ साचाद् वीरेश्वरो भवेत । मत्स्यमानीय देवेशि निचिपेत पितकानने ॥ २१ ॥ तत्रासकुज् जिपत्वा च देवतामेलनं मवेत । निशायां मृतहट्टे च उन्मत्तानन्दर्भेरवः ॥ २२ ॥ दिग्वासा विमलो भसाभृषणो मुक्तकेशकः । कृपाणी खङ्गहस्तश्र जपेन् मात्कया यदि ॥ २३ ॥ तदा तस्य महादेवि सर्वसिद्धिः करे स्थिता । डाकिनीं योगिनीं वापि अन्यां वा गणसुन्दरीम् ॥ २४ ॥ तत्र चानीय संपूज्य सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् । गुरुमानीय संस्थाप्य देववत् पूजयेद् विश्वम् ॥ २४ ॥ वस्नालङ्कारहेमाद्यैः स्वयं संतोपयेद् गुरुम् । तन्सुतं तत्सुतां वापि तत्पत्नीं च विशेषतः ॥ २६ ॥ पूजियत्वा मनुं जन्दा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् । सहस्रोर गुरोः पादपद्मं ध्यात्वा प्रपूज्य च ॥ २७ ॥ केवलं देवभावेन जहवा सिद्धीश्वरो भवेत्। गुरारनुज्ञामात्रेण दुष्टमन्त्रोऽपि सिद्ध्यति ॥ २८ ॥ गुरुं विलङ्घ्य शास्त्रेऽसिन् नाधिकारः सुरैरपि । एषां च मञ्जतन्त्राणां प्रयोगः क्रियते यदि ॥ २६ ॥

गुरुवक्त्रं विना देवि सिद्धिहानिः प्रजायते । एतत् तत्रं च मत्रं च शिष्येम्योऽपि न दापयेत् । अन्यथा प्रेतराजस्य भवनं याति निश्चितम् ॥ ३० ॥

इति श्रीचृहस्रीलतन्त्रे भैरवमैरवीसंवादे (साधनान्तरविधान-निरूपणं) दशमः पटलः ॥ १० ॥

श्रथ

एकादशः पटेलः ।

श्रीभैरव उवाच ।

विशेषान् शृणु वच्यामि येन सिद्ध्येज् जगत्त्रयम् ।

यसात् परतरं नास्ति तन्त्रमध्ये न संशयः ॥ १ ॥

सर्वभाषामयी शुद्धा सर्वाम्नायैर्नमस्कृता ।

मायाबीजं समुद्धृत्य तारकं विद्वसंयुतम् ॥ २ ॥

मायाबिन्द्वीश्वरंयुतं द्वितीयं बीजमुद्धृतम् ।

×रमां फदकारकं चैव बीजपञ्चकमुत्तमम् ॥ ३ ॥

पञ्चरिमसमाकान्ताऽज्ञानेन्धनप्रदीपकम् ।

तस्योद्धारमहं वच्ये शृणु सार्वज्ञकारणम् ॥ ४ ॥

प्रथमं प्रणवं दत्त्वा चतुर्थस्वरभूषितम् ।

रेफारूढं स्फुरद् दीप्तिमन्दुविनद्विराजितम् ॥ ४ ॥

<sup>1 &#</sup>x27;बिन्दुस्बर' स. पाठः । × श्रुटिरत्र दृश्यते ।

भगं चैव महेशानि चतुर्थस्वरसंयुतम् । (दाहारूढं रयं चैव शिक्तयुक्तं तु योजयेत्) ॥ ६ ॥ नादबिन्दुसमायुक्तं हूंकारं योजयेत् ततः । फदकारं च ततो दद्यात् संपूर्णं सिद्धिदायकम् ॥ ७ ॥ लीलया वाक्प्रदा चेति तेन नीलसरस्वती । तारकत्वात् सदा तारा सुखमुक्रिप्रदायिनी ॥ = ॥ (उग्रापत्तारिणी यसादुग्रतारा प्रकीर्तिता ।) वितारैकजटा चैषा यहामुक्तिकरी सदा ॥ ६ ॥ तारास्त्ररहिता त्र्यणी महानीलसरस्वती । ताराद्या पश्चवर्षेयं श्रीमन्नीलसरस्वती ॥ १० ॥ श्रीबीजाद्यापि देवेशि तदा श्रीःसर्वतोम्रखी । एषेव हि महाविद्या मायाद्या सकलेष्टदा ॥ ११ ॥ वाग्भवाद्या यदा विद्या वाग्रूपा सर्ववाङ्मयी । एतान् क्रमगतान् प्राप्ता(न्)मत भेदाञ् जगन्मयी ॥ १२ ॥ एषा पश्चात्तरी विद्या पश्चभृतप्रकाशिनी । वधूबीजं मध्यबीजं सर्वबीजान्तिमं भवेत् ॥ १३ ॥ फलिनी सर्वविद्यानां जियनी जयकाङ्चिणाम् । विषत्तयकरी विद्या अमृतत्वप्रदागिनी ॥ १४ ॥ मन्त्रस्य ज्ञानभात्रेण विजयी भ्रुवि जायते। लिखेत खं कूर्चसंयुक्तं रौद्रं त्रैगुएयमेव च ॥ १४ ॥ विधिविष्णुमहेशानां स्वशक्तया ऋमयोगतः। एषा मता महाविद्या सर्वसिद्धिप्रदा शुभा ॥ १६ ॥ सर्वमत्रमयी शुद्धा सर्वतन्त्रेषु गोपिता । सिद्धिदा भजतामाशु संप्रदायविधानतः ॥ १७ ॥

ध्यानपूजादिकं सर्व कुयात् साधकसत्तमः । अथातः संप्रवच्यामि तारां भुवनतारिगीम् ॥ १८ ॥ यस्याः सारणमात्रेण भयमाश्च विनाशयेत् । प्रगावं पूर्वमुद्धत्य हन्नेखावीजमुद्धरेत् ।। १६ ।. गगनं शेषसंयुक्तं विन्दुनादविभूषितम् । कूर्चगीजं च हृदयं तारायं च समुद्धरेत् ॥ २० ॥ महापगं समुद्धत्य तारायं च समुद्धतम् । संकलदुस्तरांस्तारे तारयेति तथा पुनः ॥ २१ ॥ तरयुग्मं विद्वजाया मन्त्रोऽयं सुरपाद्यः । गद्यपद्यमयी वाशी सभायां तस्य जायते ॥ २२ ॥ चतलेचजपेनास्याः सिद्धयोऽष्टी भवन्ति हि । घ्यानपूजादिकं सर्वं पूर्वेवत् सम्रुपाचरेत् ॥ २३ ॥ प्रणवं पूर्वमुद्धत्य तारे उत्तारयेति च । माया स्वाहेति मञ्रोऽयं दशाचर उदाहतः ॥ २४ ॥ सारणात् सर्वसत्त्वानां भयमाशु विनाशयेत् । ध्यानपूजादिकं सर्वं पूर्वमुक्तं सुरेश्वरि ॥ २५ ॥ विद्यारतं प्रवच्यामि शृखु पर्वतनिदिनि । वाग्भवं कुलदेवीं च तारकं वाग्भवं तथा ॥ २६ ॥ हुल्लेखां चास्तमत्रान्ते विह्वजायाविधर्मनुः । अष्टाचरो मनः प्रोक्तो वेदमातुरन्तमः ॥ २७ ॥ पश्चाङ्गं चास्य मत्रस्य पश्चवीजैः प्रकल्पयेत् । श्रम्<mark>चं शेषाचरैर्न्यस्य कृतकृत्यो भवेद् नरः ॥ २८ ॥</mark> घ्यानपूजादिकं सर्वं पूर्वमुक्तं महस्विरि । कालिका सिद्धविद्या स्याद् महाकाली परा मता ॥ २६ ॥ तस्यास्तत्रे महाविद्या विज्ञेया साधकोत्तमैः। सर्ववेदमयी विद्या सर्वाम्नायैर्नमस्कृता ॥ ३० ॥ रचाकरी च संप्रोक्ता यदा सेव्या च साधकै: । प्रण्वं पूर्वमुचार्य पद्मे-युग्मं तथैव च ॥ ३१ ॥ महापद्मे-पदं कुर्यात् पद्मावति-पदं ततः । माये स्वाहेति मन्त्रोऽयं प्रोक्तः सप्तद्शान्तरः ॥ ३२ ॥ पूजा पूर्ववदुद्दिष्टा चार्धरात्रे चतुष्पथे । जपमस्याश्चरेद् यस्तु शीघ्रं द्वुतकविर्भवेत् ॥ ३३ ॥ बीजमन्त्राः स्वतन्त्राः स्युस्तारिएयाः सर्वेसिद्धिदाः । एते भेदा महोग्रायाः पुरुषार्थप्रवर्तकाः ॥ ३४ ॥ त्रायुःश्रीकान्तिकविता - विद्यासौभाग्यदायिनी । अन्ते निरामयं त्रह्म जीवनमुक्तिप्रदायिनी ॥ ३५ ॥ (शिववीजं महेशानि शक्तिबीजं ततः परम् । सर्वविन्दुसमायुक्तं वेदाद्यं तद्धः क्रमात् ॥ ३६ ॥ भाया स्त्रीं वर्मवीजान्ते हंसं जीवसुदीरितम् । एपा त्वष्टाचरी विद्या तव स्नेहात् प्रकाशिता ॥ ३७ ॥) त्राज्ञासिद्धिमवामोति त्रैलोक्यं वशमानयेत् । वशमायान्ति सहसा वेदविद्याश्रतुर्दश ॥ ३८ ॥ हंसतारा महाविद्या तव स्नेहात प्रकाशिता । कवितामाहरेत् पुंसां धनार्थी धनमाष्ठ्रयात् ॥ ३६ ॥ मोचार्थी लभते मोचं नात्र कार्या विचारणा । उग्रतारा महाविद्या कथ्यते मम पौरुषम् ॥ ४० ॥ पञ्चाचरी च या विद्या हंसाद्यन्ता गहोदया । केवलं त्वत्प्रयत्नेनं तव स्नेहात् प्रकीर्तिता ॥ ४१ ॥

<sup>) &#</sup>x27;प्रसादेन' ख. पाठः ।

श्रम्याश्र जपपूजादीन पञ्चाच्रीवदाचरेत । नीजयुक्ता महाविद्या तिताराद्या पृथक् पृथक् ॥ ४२ ॥ त्रैलोक्ये कथिता सिद्धिदायिन्युत्तमभृतिदा । षड्दीर्घमायया चैव षडङ्गं सम्रुपाचरेत् ॥ ४३ ॥ पूजा पूर्ववदुदिष्टा प्रयोगान् वापि तत्समान् । वाङ्मायाकमलाबीजमीशो भृगुनिषेवितः ॥ ४४ ॥ चतुर्दशेन्दुसंयुक्तः पश्चाद् भृगुः सहेश्वरः । चतर्दशविसर्गाद्ध्यो वद-द्वन्दं च वाक-पदम् ॥ ४५ ॥ वादिनीति पदं पश्चात् क्रीं-पदत्रितयं ततः। नीलसरस्वति-पदं त्रिधावृत्तिश्च वाङ्मनोः ॥ ४६ ॥ काहि-शब्दद्वयं पश्चात् कलरीमियवञ्चभा । चतुर्सिशद्वर्णयुक्तो नीलसारस्वतो मनुः + ॥ ४७ ॥ पादकोशिकोऽयं विज्ञेयः पर्भिर्मत्रेयेतः कृतः । ्त्र**म्यिन्छन्दोदेवतानां** विभागं शृखु पार्वाते ॥ ४८ ॥ गङ्गाप्रवाहो नामिंभैतस्यरूपी जनार्दनः। अत्यष्टिः कथिता छन्दो देवी नीलसरस्वती ॥ ४६ ॥ सर्ववागैश्वरमयी समस्ताभाष्टदायिनी । ऐंबीजं कीलकं ज्ञेयं इसौं शक्तिः समीरिता ॥ ४० ॥ नीलो वर्णश्र विज्ञेयस्त्वरितं कविताफलम् । मुद्रा तु प्रति(वासी?राशी)नां मुखमुद्रा समीरिता ॥ ५१ ॥ हुन्नेखया पडङ्गानि कुर्यात् पड्दीर्घयुक्तया । नीलांशुकां मिणमयीं व्याघ्रचर्मधरां शुभाम् ॥ ५२ ॥

<sup>+</sup> प्रकाशम्—ऐंद्वींश्रींहसौंस्हौं: बद बद बाग्वादिनि क्रींक्रींक्रीं नीलसरस्वति ऐं-ऐंऐं काहिकाहि कलरीं स्वाहा ॥ ३४

विद्यां ब्रह्मस्वरूपां च सर्वकामफलप्रदाम् ।
नमस्कुर्यात् प्रयत्नेन सर्वकामवरेश्वरीम् ॥ ५३ ॥
अथ वच्ये महेशानि नीलस्य भावमग्रतः ।
पूर्वं देवासुरैर्युद्धे दानवा दितिजः सह ॥ ५४ ॥
चक्रेण चिक्रणा छिच्वा (छिन्नाः) कान्दिशीकाः प्रदुद्धवुः ।
सम्भूय ते दुष्टदैत्याः समुद्रकृहरोदरे ॥ ५५ ॥
चिक्रणा च कृता पूर्वदेवानां परिभू(यतेश्तये) ।
देवरूपा भगवती सर्वमन्त्रमयी शुभा ॥ ५६ ॥
तत्रैव सर्वविप्राणां यज्ञकाण्डः प्रवर्तते ।
तेषु यज्ञेषु संभूतेईविभिर्विलिनः सुराः ॥ ५७ ॥

सुरा हास्मान् प्रवाधन्ते वयं निर्वालिनस्ततः ॥ ५८ ॥ इति तेषां वचः श्रुत्वा दीनानां दितिजन्मनाम् । हयग्रीवः सोमकश्च । नेर्वेदं भृशमापतुः ॥ ५६ ॥ तावुभौ श्रातरौ दुष्टो तुरङ्गग्रीव—सोमकौ । शब्दाकर्पणिकां देवीं समुद्दिश्यातपस्यताम् ॥ ६० ॥ तयोघीरतपःप्रीता शब्दाकर्षणिदेवता । प्रोवाच त्रियतामत्र वाञ्छितो वरवञ्चभः ॥ ६१ ॥ ताभ्यामुक्ता भगवती वरप्रार्थनहेतवे सर्वशब्दाकर्पणार्थं वरोऽस्मभ्यं प्रदीयताम् ॥ ६२ ॥ तथास्त्रिति तथा प्रोक्तो दानवावितदर्पितौ । ततस्तस्य प्रभावेण भृलोकं समुपिस्थतौ ॥ ६३ ॥ स(वीः?वें)चाकर्पिताः शब्दा मञ्रूषा द्विजन्मनाम् । सा शब्दस्रिपणी देवी श्रुश्रुरूपा सरस्वती ॥ ६४ ॥ सा शब्दस्रिपणी देवी श्रुश्रुरूपा सरस्वती ॥ ६४ ॥

मुखानि सर्वविप्राणां त्यक्तवा दिव्यवपुर्धरा । आयाता दैत्यवरयोर्द्रष्टगृहसुपागता ॥ ६५ ॥ कन्दन्तीं तां च विवशां नीत्वा पातालगोलके । हालाहलविषैः कृत्वा कुएडं नीलजलप्रभैः ॥ ६६ ॥ तत्र तां विनिमज्यैव बद्ध्वा पत्रगरज्जुभिः। पर्वतैर्निविडं कृत्वा पुनर्देवजिगीषया ॥ ६७ ॥ तामासाद्य महादीप्तौ तुष्टुवतुः शुभावहम् । शब्दाकर्षणवाणेन दैत्यानां पृथिवीतले ॥ ६८ ॥ निःशब्दाश्रव कार्णेन वेदविस्मारियो द्विजाः । मञ्जविस्मरगोनैव यञ्जविद्या निरासिता ॥ ६६ ॥ तनाशतो हविभीगवर्जिता बलहानितः। निर्वीयाश्र निरुद्योगास्ताभ्यां देवा निराकृताः । ७० ॥ इत्थं विद्राच्य विबुधांस्तौ हयग्रीवसोमकौ । विष्णुचकाङ्कितौ तौ च समुद्रान्तर्गृहे स्थितौ ॥ ७१ ॥ ततो विष्णुर्महामत्स्यरूपधारी सदा प्रभुः। यतं चकार देवेशि तदुद्धरगहेतवे ॥ ७२ ॥ सहस्रदंष्ट्रस्य भषस्य रूपं पाठीननाम्नः परमोऽथ विष्णुः। रूपं गृहीत्वा भगवाननन्तो विवेश देवोद्धरगाय यत्त(चाब्धि)म् ॥ ७३ ॥ वराहरूपेण यथाब्धिमयां युगे युगे प्रोद्धतवान् धरित्रीम् । तथैव मत्स्याकृतिरम्बजाची विलोडयामास समुद्रपूरम् ॥ ७४ ॥

श्रीमत्स्यरूपस्य हरेः शरीरा-दाविर्वभृवुश्र भुजाश्रतस्रः । खड़ं तथा चक्रकशाई चापौ कौमोदकी बाहुचतुष्टयेन ॥ ७५ ॥ मत्स्यस्वरूपस्य जनार्दनस्य वभ्व युद्धं शरदां सहस्रम् । ततश्र शब्दार्थविमर्शनार्थ निःश्वासवातेन बलादगृह्णात् ॥ ७६ ॥ त्रप(1)हतौ तौ हरिचककृतौ कौमोदकीताडनमूर्च्छितौ च। महाहवे नाशम्रपागती तौ दैत्यौ हयग्रीवक-सोमकाख्यौ ॥ ७७ ॥ **अथाम्बुधेर्गर्तपुरास्रवासे** निवेशितां तां विषकुएडमध्ये । मत्स्यस्वरूपी भगवाननन्तो निःश्वासमात्रैकशरीरशेषाम् ॥ ७८ ॥ श्राश्वासयामास स गीतवाक्यै-हेरिः स्मितं प्राह सरस्वतीं ताम । त्रितारविद्यां प्रथमं जगाद समस्तमन्त्रप्रकरस्य मूलम् ॥ ७६ ॥ तेनापि नो संविदमाप देवी प्रासादमन्त्रं पुनरुजगाद । तेनापि नो संविदमाप देवी काप्तेश्वरीं सोऽथ जगाद विष्णुः ॥ ८० ॥ एवं षडचरमनुं वचसां सवित्री-मृत्थाप्य तां संविदमावभाषे । नीलासि जाता विषक्कराडमध्ये सर्वाङ्गपूर्णा स्मितवऋपद्मे ॥ ८१ ॥ यथा पुरा मर्वमहासुराणां मुखान्तरे याहि च वीतयत्नम् । वेदान समुचारय नाशयैतान इत्यादि वाणी हरिमाह देवी ॥ ८२ ॥ मत्स्यावतारेग सुरचिताहं भयं भवेत्रेव फलं समाप्तम् । किंत्वस्य शोभाकृतिरन्यथा मे नीलत्वमाप्तेति नितान्तचिन्ता ॥ ८३ ॥ निवेशिताहं विषक्षराडमध्ये यथेति दरीभवति च्रणेन । तथा कुरुष्व प्रथितरुपायै-इत्युक्त ईशोऽपि जगाद लच्मीम् ॥ ८४ ॥ . मा त्वं शुचं याहि चिरात सवित्रि प्रागस्म्यभृवं शशिशुद्धवर्णा । उग्रेग हालाहलकर्षगेन नीलत्वमाप्तासि कुतोऽत्र दोषः ॥ ८५ ॥ नील्यो विषएयो भुवनस्य शोभां पुष्णन्ति नीलः खलु देव एव । नीला मुडानी जगतां सविजी नीलं च कराठे पुरशासनस्य ॥ ८३ ॥

नीलो महेन्द्रः सुरचऋवर्ती नीला जगजीवनदाश्च मेघाः । नीलं नभः सर्वजनावकाशो नीलः कलङ्कः शशिदीप्तिहेतुः ॥ ८७ ॥ नीलोऽप्यहं सत्त्वगुणाश्रयश्र नीलस्य वर्णस्य क्रतोऽस्ति दोषः । **अशेषभृषामणिभृषिताङ्**ग्यो विनाञ्जनेनाचिनिवेशितेन ॥ ८८ ॥ न रूपवत्यो नच वा युवत्यो विलासवत्यो नवयौवनाश्च । ख्यातिश्र ते नीलसरस्वतीति ख्याता भवित्री भ्रुवनत्रयेऽपि ।। ⊏६ ॥ त्वदर्थमेव प्रयतं मयार्थे षादकौषिकी बालमृगाचि नित्या। पड्णियोगेन हि जीवितासि विनष्टचेष्टा विषकुएडमध्ये ॥ ६० ॥ इत्थं समाश्व(ा)स्य वच्चोभिराद्यां प्रगम्य चादाय सरस्वती ताम । प्रवर्तयामास मुखे द्विजानां पुनः सुराणां सुखहन्यल(न्धी?न्ध्ये) ॥ ६१ ॥ ततः प्रभृत्येव जगत्प्रतीता माचप्रदा नीलसरस्वतीति । .....) || हर ||

अस्या गुप्तं महामत्रं सर्वकामफलप्रदम् ।

यस्य स्मरणमात्रेण विजयी अवि जायते ॥ ६३ ॥

शृखु वच्यामि देवेशि उपायं साधने प्रिये ।

यन देवेशि भद्रं ते भविष्यति सुनिश्चितम् ॥ ६४ ॥

मन्त्रं शृखु वरारोहे जपात् सार्वज्ञदायकम् ।

विष्णुशक्तिर्महाशिक्विह्विबीजं फडन्तकम् ॥ ६५ ॥

वर्णपश्चकमेतत् तु सार्वज्ञकारणं महत् ।

यदाचमालया देवि दिक्सहस्तं जपेद् मनुम् ॥ ६३ ॥

श्राज्ञासिद्धिमवामोति नात्र कार्या विचारणा ।

पणमासात् परतो देवि महाराजत्वमाप्रयात् ॥ ६७ ॥

श्रानेन सदृशं ज्ञानमनेन सदृशं तपः ।

नास्ति नास्ति महामाये तन्त्रमध्ये सुरेश्विरे ॥ ६८ ॥

श्रनेन मन्त्रराजेन वश्यादिकं समाचरेत् ।

ततः सिद्धो भवेद् मत्यों नात्र चिन्ताविधिः स्मृतः ॥ ६६ ॥

<del>್ಯಕ್ಕಿಕಾಗ್ಗಾ</del>

इति श्रीवृहत्रीलतत्रे भैरवभैरवीसंत्रादे (मत्रोद्धारतत्प्रकारान्तर-नीकि श्र-निरूपणमेकादशः पटलः ॥ ११ ॥

## द्वादशः पटलः ।

श्रीभैरव उवाच । इदानीं शृखु वच्यामि विद्योत्पत्ति वरानने । महाकाली जगद्वात्री वेजोरूपा जगन्मयी ॥ १ ॥ ब्रह्मरूपा महादेवी सर्वकल्यागहेतुका । गोलोकादुपरि स्थानं मिणमुक्रादिशोभितम् ॥ २ ॥ चतुर्द्वारं चतुष्काएडं चतुरस्रं मनारमम्। चतुर्भित्तिसमाकीर्णं मुक्ताहा(रं१रै)र्महोज्ज्वलम् ॥ ३ ॥ स्फटिकस्तम्भसंक्रान्तं नृत्यगीतादिसंयुतम् । निर्भुक्तं परमेशानि परमं नात्र संशयः ।। ४ ॥ इति ते कथितं दिव्यं कैलासस्थानमुत्तमम् । गते जगति सर्वाशे प्रलये परमेऽनघे ॥ ५ ॥ ब्रह्मविष्णुशिवास्तत्र न्यवसंस्तत्र भैरवि । भीमनामा महाराजा घार्मिकः परमः पुमान् ॥ ६ ॥ तस्य द्वारि महादेवि शिवाद्याः सकलेष्टदाः । तपसा च महादेवि श्रीतास्ते भद्रकेकये ॥ ७ ॥ प्रलये च गते देवि राजानं रिचतुं शिवे । ब्रह्माद्याः परमेशानि उपायं चिकरे शिवे ॥ = ॥ अन्तस्तन्वं समीच्यैव उपायं च वरानने । न्यवसंस्तत्र संप्राप्ता देवीरूपं मनोरमम् ॥ ६ ॥ विभागं परमेशानि वटपत्रोदरे स्थिताः । भगवत्या(:) पदं ध्यात्वा लच्चवर्ष् ततोऽभवत् ॥ १० ॥

जाता काली परा नित्या प्रत्यचा तत्र भैरवि । प्राह देव महादेव भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का ॥ ११ ॥ वतस्तां दृष्टिपथगां ज्ञात्वा ब्रह्मादयः सुराः । स्तवं चक्रः परं तत्र भगवत्याः पदेऽभवन् ॥ १२ ॥ नमस्तुभ्यं महेशानि परमानन्दरूपिणि । श्चस्माकं प्राण्यचार्थमागतासि जलोपरि ॥ १३ ॥ नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः । नमस्तेऽस्तु महारौद्रि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ त्वां विना परमे रौद्रि प्रेतत्वं गतवान् भवः। रच रच परे विद्ये त्रैलोक्यभुवनोदरे ॥ १५ ॥ मधुकैटभसंहित्र निसुम्भासुरमर्दिनि । देवैश्वर्यप्रदे देवि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥ १६ ॥ चन्द्रसूर्यमये देवि परज्योतिःस्वरूपिणि । स्तवाभिभावभृता त्वं प्रसीद परमेश्वरि ॥ १७ ॥ इत्युक्तवा प्रिणपत्यापि प्रणमन्तः पुनः पुनः । किरीटेनार्कवर्णेन कालीपदेऽस्पृशन् प्रिये ॥ १८ ॥ वरं वृषु महाभागा भगवत्योक्गम्रचमम् । रत्तां कुरु महामाये नमस्ते शङ्करियये ॥ १६ ॥ तथास्त्वित वचः कृत्वा सृष्ट्यादी(न्)कुरुतानघाः!। ब्रह्मोवाच ।

केन रूपेण देवेशि सृष्टिस्थित्यादिकं भवेत् । इति तस्य वचः श्रुत्वा भवानी भवमोहिनी ॥ २० ॥ कथयामास सर्वास्तान् व(वदुस्ताश्रदा सा)सुरान् वरान् । मम पादरजो नीत्वा उपादानात्मकं शिवम् ॥ २१ ॥

सृष्ट्यादीन् कुरुत प्राज्ञा येन सिद्धिभीविष्यति । तत्पादप्रभवं नीत्वा रजो देवि शिवे शुभे ॥ २२ ॥ सृष्टिं कर्तुं ततो त्रह्मा स्थितौ विष्णुः प्रवर्तकः । संहारे रुद्र एवासी प्रावर्तयत सत्वरम् ॥ २३ ॥ सृष्टिराविर्वभूवाथ सर्वदेववरोत्तमैः । सनकाद्या सनन्दाद्या सन्ध्या चापि व्यजायत ॥ २४ ॥ प्रजाः ससर्ज देवेशः सर्वभृतमयीः शुभाः । स्थितिं विष्णुर्महाभागश्रकार जगतां विभ्रः ॥ २५ ॥ प्रसंहरति रुद्रश्च सुष्टेरेतं कर्मं शृणु । स्वर्गे देवा महादेशि इन्द्रो राजा तु तत्र वै ॥ २६ ॥ मर्त्यलोकं सनाथाढ्यं राजा च भगवान् मनुः। पातालं सर्वनागाळ्यं निर्ममे जगतां विश्वः ॥ २७ ॥ तत्र राजा विराधाख्यः प्रजापालनतत्परः । ततो ब्रह्मा च विष्णुश्र रुद्रश्रैव सदाशिवः ॥ २८ ॥ स्वस्वकर्मणि घूर्णन्ते प्रभवन्ति गणेश्वरि । ततस्तु परमेशानि रौद्री रात्रिरुदीरिता ॥ २६ ॥ त्रमुरास्तत्र देवेशि प्रदुद्ववुर्महाभयाः । स्वर्गान्निराकृतास्तैस्तु भयानकभयार्दिताः ॥ ३० ॥ इन्द्राद्यः सुरगणा ब्रह्मविष्णुशिवातिमकाम् । त्रागच्छंस्तु महादेवीं स्वस्वकार्यार्थसाधकाः ॥ ३१ **॥** त्वमेव जगतां नाथस्त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् । त्वमेव हव्यं(हेतो होता)च भोज्यं भोक्ना च शाश्वतः ॥ ३२ ॥ वेद्यं वेदियता चासि ध्याता ध्येयं च तत्परः । त्वं पितृ शामि पिता देवानामि देवता ॥ ३३ ॥

परतोऽपि परश्चापि विघाता वेधसामपि । परत्रहास्वरूपस्तवं प्रसीद परमेश्वरि ॥ ३४ ॥ इति तेषां वचः श्रुत्वा देवी चादितिजन्मनाम् । प्राह देवाः! परो धर्मः परात् परतरोऽपि च ॥ ३४ ॥ किं कारणं महाभागाः! यतं कुरुत सादरम् । एवं श्रुत्वा ततो ब्रह्मा प्रोवाच वदतां वरः ॥ ३६ ॥ महेन्द्रस्य न चैश्वर्यं शाम्यते न च तेन सा । विष्णवादिको महान् भृतस्तेन शाम्येन संशयः ॥ ३७ ॥ ययौ ब्रह्मा महेन्द्रेण गोलोकं सहितो मुदा । नानाविधेर्महेशानि वाक्यैश्च परमेश्वरम् ॥ ३८ ॥ तुष्टाव परमानन्दं स्वकार्योद्धरणाय च । इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ ३६ ॥ उवाच सादरं विष्णुर्न मया शक्यते विभो । ब्रह्मविष्णु महेशानि आगतौ मम गोचरे ॥ ४० ॥ स्तवैर्बहुविधेर्दिच्येस्तुष्ट्वतुः परं शुभे । मयोक्तं परमेशानि एतान् हन्तुं न शक्यते ॥ ४१ ॥ इति मद्रचनं श्रुत्वा ब्रह्मविष्गा समाहितौ । प्राञ्जिलं च ततो बद्ध्वा प्रतुष्टुवतुर्मा चिरम् ॥ ४२ ॥ <mark>ततः परं</mark> महादेवि कथितं सर्वमोहनम् । न शक्तिर्मम तत्रास्ति समर्था तद्विमर्दने ॥ ४३ ॥ अस्ति काली महातीर्थे कैलासे भवगेहिनी । परमे च शिवे देवी संस्थिता विश्वमोहिनी ॥ ४४ ॥ सैव काली महाविद्याऽज्ञानेन्धनप्रदीपनी । ततो ब्रह्मा च विष्णुश्र रुद्रोऽहं परमेश्वरि ॥ ४५ ॥

महाकालीदर्शनाय वयं तत्र गताः शुभे ।
तेजोरूपधरे देवि महानाथे हरप्रिये ॥ ४६ ॥
देवदानवगन्धर्वहिताय परमेश्वरि ।
प्रसीद सर्वकल्याणि नमस्ते शारदेऽनघे ॥ ४७ ॥
इति तेषां वचः श्रुत्वा महाकाली महाशिवा ।
देवानां प्रीतये देवि प्रत्यचरूपतां गता ॥ ४८ ॥

देवी उवाच ।

किं याचत सुराः सर्वे वरं वृष्णु तपोधनाः! । यत् (यत्)कामयमानाः स्थ तत् सर्वे(शृष्णुताश्वदता)मराः ॥ ४६॥ देवा ऊचुः ।

भीता महासुरैदेंवि यज्ञकाण्डं निवर्तितम् ।
तेषां वधाय देवि त्वं प्रसीद सर्वगोचरे ॥ ४० ॥
इति तेषां वचः श्रुत्वा देवी चादितिजन्मनाम् ।
प्रसन्ना सा महादेवी नीलरूपा वराङ्गना ॥ ४१ ॥
नीलसरस्वती ख्याता सृष्टसर्विवमोहिनी ।
तस्या उत्थाय सा देवी नीलवाणीति शब्दिता ॥ ४२ ॥
किमाज्ञापय देवि त्वं तत् करोमि प्रहेलया ।
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा महाकालीति चिन्मयी ॥ ४३ ॥
उवाच सादरं देवि स्नेहगद्भया गिरा ।
लीलया वाक्प्रदा चेति तस्मान्नीलसरस्वती ॥ ५४ ॥
देवि त्वं प्रथिता साध्यि नीलवाणीति(भाविनी १ तारिणी) ।
तस्याः प्रभाववृन्देश्व व्याप्तं सर्वं जगत्त्रयम् ॥ ५५ ॥
गच्छ त्वं परमेशानि मत्स्वरूपा वरानने ।
देवकार्यहिताथीय निर्मिता त्वं शुचिस्मिते ॥ ५६ ॥

इति तस्या वचः श्रुत्वा तारिणी विश्वमोहिनी । देवान् प्राह मेहाभागाः! गच्छत यत्र तेऽसुराः।। ५७।। श्रहं तत्र गमिष्यामि सर्वथा सन्निधौ सुराः । इत्युक्तवा सा महादेवी तारिगी कामचारिगी ॥ ५८ ॥ अन्तर्हिता महामाया मायारूपवती च सा । महामाया सदानन्दा सर्वदेवमयी शुभा ॥ ५६ ॥ ए (या शा) च सर्वदेवानां गायत्री च मनोरमा । गायत्री सैव सावित्री सिव ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ६० ॥ यामासाद्य महात्मानो घमेकामार्थमुक्तिषु । नासाद्यं मेनिरे किञ्चित् त्रिषु लोकेषु सुन्दरि ॥ ६१ ॥ कवित्वं परमेश्वर्यं महादेव्याः प्रसादतः । ईशत्वं गतवान् इन्द्रः विष्णुत्वं गतवान् हरिः ॥ ६२ ॥ शिवत्वं गतवान् रुद्रः सर्वैश्वर्ययुतो महान् । इति तद्वचनं श्रुत्वा देवाः सर्वेनेमस्कृताः ॥ ६३ ॥ किरीटेनार्कवर्णेन स्पृशन्तस्तत्पदाम्बुजम् । नमस्कृत्य नमस्कृत्य पुनर्नत्वा महेश्वरीम् । ६४ ॥ सर्व कार्य महादेवि न किञ्चिदवशिष्यते । संस्मृता संस्मृता देवि हिंसेथाः परमापदः ॥ ६४ ॥ इति नत्वा महादेवीं सर्वकामवरेश्वरीम् । आगतास्ते पुनस्तत्र स्थितिर्यत्र शिवे (नघे ? नगे) ॥ ६६ ॥ पश्चवर्षं गतं तत्र देवानां दिव्यजन्मनाम् । अष्टराज्याः परातङ्का मर्त्या इव नगोपरि ॥ ६७ ॥ इन्द्रादयः सुरगणाः पुनर्देवी समस्मरन् । गताः सर्वे नगं शुद्धं यत्रास्ते सुन्दरी शिवा ॥ ६८ ॥ -

श्रासनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमस्नान-वसनाभरणानि च ॥ ६६ ॥ गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैयेद्यं वन्दनं शिवे । षोडशैरुपचारैश्र देवीं नीलसरस्वतीम् ॥ ७० ॥ पूजियत्वा वर्लि दुन्वा शिवायै विविधैः शुभैः । जपं चकार देवेशि देववृन्दः सुरोत्तमः ॥ ७१ ॥ महामन्त्रं पूर्वभुक्तं लचं जप्त्वा महेश्वरि । अयुतं चाजुहोदज्यैः पद्मपुष्पैर्मनोरमैः ॥ ७२ ॥ होमं चकुस्तिलयुक्तैः शर्करासहितैरपि । एवं हुत्वा महादेवि दशांशेनाभिषेचनम् ॥ ७३ ॥ दशांशैस्तर्पणं देवि कृतं सर्वैमहेश्वरि । समाप्ते च ततो देवीं पूजियत्वा महानिशि ॥ ७४ ॥ वर्लि दत्त्वा महादेव्ये सुराहाराः सुरास्तथा । एवं नियममानेन कृतं कर्म मनोरमम् ॥ ७५ ॥ ततो भगवती देवी देवैः स्मृता महेश्वरि । सन्तुष्टा सा महादेवी नीलरूपा महोदरी ॥ ७६ ॥ देवाग्रे परमेशानि प्रत्यचत्वग्रुपागता । किं करोमि क गच्छामि बृत देवाः! समाहवे ॥ ७७ ॥ देवा ऊच्चः।

प्रणमा(मिशमो)महादेवि प्रसन्ना भव चेश्विरि । ततो भगवती देवी नीलरूपा मनोरमा ॥ ७८ ॥ दृष्ट्वा सुरसमृहान् सा तारिणी सर्वकामदा । स्वदेहतः पराः सृष्टा विद्या द्वादश ईरिताः ॥ ७६ ॥ काली चैव महादेवी महाविद्या तथैव च । पोडशी भ्रवनेशानी भैरवी च्छिन्नमस्तका ॥ ८० ॥

धूमावती च बगला मातङ्गी कमलातिमका I एता विद्या महादेवि सिद्धिविद्याः प्रकीर्तिताः ॥ ८१ ॥ महादेव्याः सरस्वत्या देहोद्भूता वरानने । अन्याश्र मातरस्तस्या देहाज्जाता वरानने ॥ ८२ ॥ सर्वा देव्याः परानन्दे नृत्यन्ति चरणान्तिके । ततोऽसुरान् निहत्यैव पुनर्देवान् महेश्वरि ॥ ८३ ॥ संस्थापयामास तदा स्वस्वस्थानं गतास्तदा । इति प्रकारं देवेशि शृंखु भैरवि मन्मुखात् ॥ ⊏४ ॥ तव स्नेहाद वरारोहे प्रकाशम्पपादितम् । एतत्ते कथितं देवि विद्योत्पत्तिर्महेश्वरि ॥ ८४ ॥ सर्वतत्रेषु देवेशि गोपनीया सुरेश्वरि । तसात् परतरं नास्ति तत्रमध्ये महेश्वरि ॥ ८६ ॥ एषा ते कथिता विद्या सर्वसारोत्तमोत्तमा । इदानीं शृखु देवेशि सार्वज्ञकारखं मतम् ॥ ८७ ॥ रात्रौ प्रथमयामे तु मङ्गले वासरे शिवे । चतुईस्तप्रमाणां हि वेदिं कृत्वा मनोरमाम् ॥ ८८ ॥ सिन्दरेण महेशानि यत्रं निर्माय साधकः । ताम्रखोपरि संस्थाप्य वेष्टयेद् रक्तवाससा ॥ ८६ ॥ तिलपूर्णं घटं तत्र स्थापयेत् सुरवन्दिते । पूर्वमुकं मन्त्रबीजं तेनैय जपमाचरेत् ॥ ६० ॥ पूर्वास्यो हि जपं कुर्याद् विशेद् रक्तासने सुधीः । भूजें विलिख्य देवेशि साध्यनाम विदर्भितम् ॥ ६१ ॥ तद्धः स्थापयेद् देवि विशेत् तदुपरि प्रिये । रक्तवस्त्रं परिधाय उर्ष्णापं लोहितं शिवे ॥ ६२ ॥

जपेत पूर्वमुखो देवि पूजयेत् परमेश्वरीम् ।

सिन्द्रारुणिविग्रहां करतले वामे च मुण्डं तथा

कर्णे सच्ये शवेशं परिणिमितजटाकेशपाशेन युक्का[म्] ।

ध्यायेदद्वाद्वहासां [........? ] रक्कधाराविशेषा

रक्काख्या पूर्णमूला विद्वातु (१) [सु]वरं कामरूपा वराङ्गी । १३।

इति ध्यात्वा महादेवीं पूजयेत् परमेश्वरीम् ।

दशसाहस्रजाप्येन जपं कुर्याच्युचिस्मिते ।। १४ ।।

होमयेत् तद्दशांशेन दशांशैस्तर्पणं चरेत् ।

तद्दशांशैर्महेशानि अभिषेचनमाचरेत् ।। १४ ।।

ततो देवि महाभागे जपहोमादिकं चरेत् ।

पञ्चदिनप्रयोगेण सिद्धो भवति साधकः ।। १६ ।।

इति ते कथितं देवि प्रयोगसारमुत्तमम् ।

सर्वसिद्धिप्रदं देवि सर्वापद्धिनिवारकम् ।। १७ ।।

पुष्पवन्तौ यदि वृथा तदा निष्फलभाग् भवेत् ।

असात् परतरं नास्ति सत्यं सुरगणार्चिते ।। १८ ॥

इति श्रीवृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (विद्योत्पत्ति-सृष्टिक्रम-पूजादिसाधन-निरूपणं) द्वादशः पटलः ॥ १२ ॥

## त्रयोदशः पटलः ।

श्रीभैरव उवाच । अथ वच्ये महेशानि सावधानावधारय । महाकाल्याः परं मन्त्रं सर्वसारस्वतप्रदम् ॥ १ ॥ यामाहुराद्यां प्रकृतिं वराङ्गनां प्रमातुराद्यां सकलां तुरीयाय । परापराम्बां वरदां वरेखयां वीरेश्वरी साधकसिद्धिदात्रीम् ॥ २ ॥ यामाद्यां प्रकृतिं प्राहुः कालीं कालस्वरूपिणीम् । तस्या मन्नं महामन्नं मन्त्रसारमिमं प्रिये ॥ ३ ॥ यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वे सिद्धि प्रापुर्महर्षयः । शिवरूपा शवारूढा वरदा भयनाशिनी ॥ ४ ॥ सर्वकामप्रदा देवी सर्वविस्मयकारिणी । नात्र चित्तादिशुद्धिः स्याद् न चामित्रादिदृषराम् ॥ ४ ॥ न कालनियमस्तत्र महामन्त्रस्य साधने । न वारं नच नचत्रं नच तिथ्यादिद्षराम् ॥ ६ ॥ गुरुचिन्ता न चैवात्र महाकाल्याश्व साधने । मर्ज शृखु वरारोहे सर्वसारस्वतप्रदम् ॥ ७ ॥ महाशक्तिद्वयं देवि शब्दवीजद्वयं ततः । निजनीजत्रयं चैव दिच्यो कालिके-पदम् ॥ ८ ॥ संहारक्रमयोगेन पूर्ववीजानि चोचरेत् । वर्तुलायं महामश्रं विद्वित्रियान्तकं शिवे ॥ ६ ॥

त्रयोविंशत्यचरात्मा मनुः परमशोभनः । त्रानेन मन्त्रराजेन शिवोऽहं नात्र संशयः ॥ १० ॥ भैरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो उष्णिक् छन्द उदाहृतम् । महाकाली देवता च लज्जाबीजं तु बीजकम् ॥ ११ ॥ हूँबीजं मन्त्रशक्तिः स्याद् विनियोगः प्रकीर्तितः । ध्यानं शृणु वरारोहे जपात् सिद्धिप्रदायकम् । यस्याभ्यासवशाद् देवि पशवो वीरतां गताः ॥ १२ ॥ मेघाङ्गीं विगताम्बरां शवशिवाह्रद्धां त्रिनेत्रां(परां)

कर्णालिम्बतबालयुग्मशुभदां मुण्डस्रजा मालिनीम् । वामेऽधोर्ध्वकराम्बुजे नरशिरः खङ्गं च सव्येतरे दानाभीति विमुक्तकेशनिचयां वन्दे महासुन्दरीम् ॥ १३ ॥

हित ध्यानेन संपूज्य तोषयेत् परमेश्वरीम् ।
गायत्रीं शृणु चार्विङ्ग जपात सार्वज्ञदायिकाम् ॥ १४ ॥
कालिकायै-पदं चोक्ला विज्ञहे-पदमन्तरम् ।
श्मशानान्ते च वासिन्यै धीमहीति पदं ततः ॥ १५ ॥
तन्नो घोरा च देवेशि प्रचोदयादनन्तरम् ।
जप्ता विंशतिधा देवी सर्वसंपत्प्रदायिनी ॥ १६ ॥
जपेद् विंशतिसाहसं पुरश्वरणसिद्धये ।
होमयेत् तद्दशांशेन तद्दशांशेन तपयेत् ॥ १७ ॥
दशांशेनामिषकं च भोजयेद् ब्राह्मणांस्ततः ।
तदन्ते महतीं पूजां कृत्वा सर्व समाचरेत् ॥ १८ ॥
तते। विसर्जयेद् देवि घटं चैव जले चिपेत् ।
तत्प्रयोगमहं वच्ये दृष्टादृष्टफलप्रदम् ॥ १८ ॥
साधिते च प्रयोगेऽसिन् मन्नाः सिद्ध्यन्ति नान्यया ।
गते तु(प्रहरेश्वथमे)यामे तृतीयप्रहरावधि ॥ २० ॥

प्राक्तने चाथवा भूमौ साधयेद् वीरसाधनम् । कदलीस्तम्भमारोप्य वेदिकां च महेश्वरि ॥ २१ ॥ घटं तत्र च संस्थाप्य सिन्दरेश समन्वितम् । आम्रपन्नवमेतस्मिन पानसं खादिरं तथा ॥ २२ ॥ अश्वत्थबदरीपत्रं चिपेत क्रम्भे गर्णश्वीर । स्वर्णे रुप्यं तथा प्रक्रां प्रवालं स्फटिकं तथा ॥ २३ ॥ एतत् स्व सम्रुत्चिप्य साध्येद् वीरसाधनम् । संलिख्य मातकायत्रं तत्रोपरि विशेन्मदा ॥ २४ ॥ कम्बले संविशेन्मत्री उत्तराशामुखः स्थितः । नानाद्रव्यैः पूजियता अन्नव्यञ्जनसंयुतम् ॥ २५ ॥ छागमांसं तथा सात्रं परमात्रं मनोरमम्। पायसं च तथा देवि महादेव्यै प्रदापयेत ॥ २६ ॥ श्रानीय युवतीं रम्यां नानालङ्कारभृषिताम् । केशसंस्करणं कृत्वा ताम्बूलं च प्रदापयेत् ॥ २७ ॥ स्तनद्वये रमाबीजं मुखे वाग्भवबीजकम् । भगपार्श्वद्वये देवि लिखेत् कामद्वयं शिवे ॥ २८ ॥ कुन्तलाकर्षणं कुर्यात् स्तनमर्दनपूर्वकम् । संचिप्य लिझं तद्योनी घातं कुर्याच् शचिसिते ॥ २६ ॥ सहस्रस्य प्रमाग्णेन जपं कुर्याद् वरानने । सप्तदिनप्रयोगेण मन्त्रसिद्धिर्भवेत् प्रिये । ३० ॥ अथवा प्रजपेत् मत्रं यावत्पत्रं न दृश्यते । पत्रे जाते महेशानि मन्त्रसिद्धिर्न संशयः ॥ ३१ ॥ इति ते कथितं देवि रहस्यं सर्वकामदम् । न प्रकारयं महेशानि न प्रकारयं कदाचन ॥ ३२ ॥

भवभीतिर्महेशानि नास्ति हे नगनिन्दिनि ।
प्रयोगोऽयं महेशानि सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ३३ ॥
मूलमञ्जस्य माहात्म्यं कथितुं नैय शक्यते ।
वक्रकोटिसहस्रेस्तु जिह्वाकोटिशतैरिप ॥ ३४ ॥
तथापि वक्तुं शक्रोमि नच वे परमेश्वरि ।
ग्रस्ति गुह्यतमं स्थानं त्रलोक्ये चातिदुर्लमम् ॥ ३५ ॥
कामरूपं महापीठं सर्वकामफलप्रदम् ।
एवं जप्तं महेशानि ज्ञनन्तफलदं भवेत् ॥ ३६ ॥
यदि भाग्यवशेनैव पीठं प्राप्तोति मानवः ।
तत्र जप्तं महेशानि ज्ञनन्तफलदं भवेत् ॥ ३७ ॥
सिद्धियत्र महेशानि ज्ञनन्तफलदं भवेत् ॥ ३७ ॥
सिद्धियत्र महेशानि तत्र तिष्ठति भैरवी ।
तसात् परतरं स्थानं तञ्चेऽसिन्नात्र संशयः ॥ ३८ ॥

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्र भैरवभैरवीसंवादे (महाकालामन्न-तत्पुरश्व-रणादिप्रयोग-वीरसाधननिरूपणं ) त्रयोदशः पटलः ॥ १३ ॥

ऋथ

चतुर्दशः पटलः ।



श्रीभैरव उवाच । त्र्यथ वच्ये महादेवि कामाख्यामत्रमुत्तमम् । कामाख्यापश्चमृतीनां रूपकं पश्चभैरव(म् ) ॥ ८ ॥

कामस्थं काममध्यस्थं कामोदरपुटी(हरकु)तम् । कामेन कामयेत् कामी कामं कामेन कामयेत् ॥ २ ॥ ज्येष्ठं तु व्यञ्जनं ब्रह्मा अपरः शक्र उच्यते । प्रथमं पुरतः कुर्यात् संसक्तं वसुधामयम् ॥ ३ ॥ प्रजापितस्या शकवीजसंस्थाचिसंयुतम् । चन्द्रार्घसहितं वीजं कामाख्यायाः प्रचच्रते ॥ ४ ॥ इदं धर्मप्रदं काममोत्ता(थीं १थ) संप्रदायकम् । इदं रहस्यं परममन्यतस्तु सुदुर्लभम् ॥ ५ ॥ स्तुत्यभिदं यः शृखुयाद् गुरुवक्त्राद् वरोत्तमम् । स कामान् निखिलान् प्राप्य परे लोके महीयते ॥ ६ ॥ कालीतत्रस्य मत्रस्य यथापूर्वं मयोदितम् । मर्ग्डलं प्रतिपत्त्या तु पर्याय त्रालयस्य च ॥ ७ ॥ स एव प्रथमः कार्यः शिलायां पुष्पचन्दनैः। पात्रादीनां प्रतिष्ठार्थं तथैवात्रापि योजयेत् ॥ 🖛 ॥ तत्र ताः सकलाः ग्राह्या त्रासनादेश पूजनम् । प्रथमं भास्करायार्घ्यं प्रदद्याच्श्वेतसर्वपैः ॥ ६ ॥ रक्कचन्दनपुष्पौश्च सगणाय महात्मने । श्रासनार्चनशेषे तु पीठोक्नाः सर्वदेवताः ॥ १० ॥ पीठनाम्ना तु संपूज्य मगडलस्य तु मध्यतः। ध्यानस्वरूपं भिन्नं तु महाकाल्या वरानने ॥ ११ ॥ कामाख्यासर्वसाम्ये तु महामायास्तवोद्गतम् । योगिनीस्तु चतुःष्पष्टि पूजयेत् परमेश्वरि ॥ १२ ॥ गुहं मनोभ(वो<sup>१</sup>वं) देवि महोच्छ्वासां तथा सखीम् । श्चनन्तरं पूजयेत् दिक्षालांश्च नवग्रहान् ॥ १३ ॥

रूपतस्तान् सम्राद्दिस्य पूजयेत् स गणाधिपे । पूर्वद्वारे गरापति प्रथमं पूजयेच्शिवे ॥ १४ ॥ नन्दिनं च हन्मन्तं पश्चिमद्वारि पूजयेतु । भृङ्गी चोत्तरतः पूज्यो महाकालस्तु दिच्छो ॥ १४ ॥ एते मम द्वारपालास्तव द्वारे प्रपूजयेत्। पात्रामृतीकृतवि(धौशिघं) कुर्याद्वै कामग्रुद्रया ॥ १६ ॥ भृतापसरणं कुर्यात पूर्व तालत्रयेण तु । वामहस्ते दिच्छिन पाणिना तालमाचरेत् ॥ १७ ॥ हुँहूँ फडिति मन्त्रेण वेतालादींश्र सर्पयेत्। अत्रोक्तेन स्वरूपेण प्राणायामान्तमाचरेत ॥ १८ ॥ स्थापयेत् प्रथमं देवीं मूलमन्त्रेण पूजकः । मधुचीराज्यदिधिभिगीं मूत्रैगीं मयैस्तथा ॥ १६ ॥ रतोदकः शर्करादिगुडरत्नकुशोदकैः । सितसपपमुद्राभ्यां तिलचीरेस्तथा यवैः ॥ २० ॥ रक्तचन्दनपुष्पेश्च दूर्वागोरोचनायुतैः । नवभिविंतरेदर्घ शिलाया योनिसिन्नधौ ॥ २१ ॥ श्रासनं पाद्यमध्यं च तत श्राचमनीयकम् । मधुपर्क स्नानजलं वस्त्रं चन्दनभृषणे ॥ २२ ॥ पुष्पं धृपं च दीपं च नेत्राञ्जनमतः परम् । नैवेद्याचमनीये तु प्रदिचणानमस्कृती ॥ २३ ॥ एते पोडश निर्दिष्टा उपचारास्तु सुन्दरि । त्रावाहयेद् महादेवि गायत्र्या कामरूपया ॥ २४ ॥ तामेवं विद्धि वेतालगुह्यदैवतभैरवैः। कामारूये तमिहागच्छ यथावन्मम संनिधौ ॥ २४ ॥

पूजाकर्मिश सानिध्यमिह कल्पय कामिनि । पूजावसाने च बर्लि देवीप्रीत्यै निवेदयेत् ॥ २६ ॥ रुद्राचमालया जप्यमाधायैव समापयेत् । ज्यचरैर्मृलमञ्रस्य त्रिरावृत्तैः प्रपूजयत् ॥ २७ ॥ महाकाल्याः पडङ्गानि स्वाङ्गानामन्तरे तथा । नीलमञ्जस्य मञस्य कराङ्गन्यासयोश्र ये ॥ २८ ॥ स्वरैः प्रोक्ता महादेवि सार्धचन्द्रैः सनिन्दुकैः । मूलमन्त्राद्यदराभ्यां युगपद्भवि योजयेत् ॥ २६ ॥ कनिष्ठादिक्रमेशैव लङ्गन्यासं समाचरेत् । <mark>अङ्गन्यासकरन्यासौ कृ</mark>त्वा पश्चात्तु साधकः ॥ ३० ॥ हृच्छिरस्तु शिखा वर्म नेत्रास्थोदरपृष्ठतः । बाह्वोः पार्श्वयोर्जङ्मयोः पादयोश्वापि विन्यसेत् ॥ ३१ ॥ अभयं वरदं हस्तमचमालां सुरेश्वरि । पूजयेच शिवं सूर्यं शिवाश्रन्द्रकलास्तथा ॥ ३२ ॥ रक्तपद्मं शरं चैव लोहितं ब्रह्मपुत्रकम् । मनोभवशिलां तत्र शक्तिहस्तां सुमध्यमाम् ॥ ३३ ॥ <mark>देव्याः प्रपू</mark>जयेद् भक्तः करवालं च पार्श्वतः । पीठाधिदेवतास्तत्र यजेत् कामेश्वरीं शुभाम् ॥ ३४ ॥ त्रिपुरां पूजयेन् मध्ये पीठे प्रत्यधिदेवताम् । शारदां च महोच्छ्वासां मध्य एवं प्रपूजयेत् ॥ ३४ ॥ चएडेश्वरी महादेवी देव्या निर्माल्यधारिगी। योनिमुद्रा समाख्याता निर्माल्यस्य विसर्जने ॥ ३६ ॥ इदं द्रव्यं तु सिन्द्र अङ्गरागं त कुङ्कुमैः । इति योऽत्र मया प्रोक्तो विशेषः परिपूजने ॥ ३७ ॥

एतैर्विशेषेः सहितं महादेव्याः प्रपूजने । सर्वं कल्पं समासाद्य कालिकां परिपूजयेत् ॥ ३८ ॥ मनोभवगुहामध्ये स याति परमां गतिम । ब्रह्माणी चिएडका रौद्री गौरीन्द्राणी तथैव च ॥ ३६ ॥ कौमारी वैष्णवी दुर्गा नारसिंही च कालिका । चाप्रुएडा शिवदती च वाराही कार्तिकी तथा ॥ ४० ॥ माहेश्वरी शङ्करी च जयन्ती सर्वमङ्गला । काली (क)पालिनी मधा शिवा शाकम्भरी तथा ॥ ४१ ॥ भीमा शान्ता भ्रामरी च रुद्राणी चाम्बिका तथा । चेमा धात्री तथा स्वाहा स्वधाऽपर्गा महोदरी ॥ ४२ ॥ घोररूपा महाकाली भद्रकाली भयद्वरी। चेमङ्करी चाग्रचएडा चएडोग्रा चएडनायिका ॥ ४३ ॥ चएडा चएडवती चएडी महाप्रियङ्करी तथा। बलविकरणी देवी बलप्रमथनी तथा ॥ ४४ ॥ मनोन्मथनी चैव हि सर्वभृतस्य दमनी । उमा तारा महानिद्रा विजया च जया तथा ॥ ४५ !। पूर्वोक्ताः शैलपुत्र्याद्या योगिन्यष्टौ तथा क्रमात् । ताभिराभिश्र सहिताश्रतुष्पष्टिं च योगिनीः ॥ ४६ ॥ पूजयेद् मण्डलस्या(न्ता १न्तः) सर्वकामार्थसिद्धये । नानाविधं तु नैवेद्यं पानं पायसमेव च ॥ ४७ ॥ मोदकापूर्वापष्टादि देव्यै सम्यक् प्रदापयेत् । एवं तु पूजयेद् देवीं कालिकां कामदायिनीम् ॥ ४८ ॥ मिक्तयुक्तो नरो भृत्वा सर्वान् स लभते प्रियान् । महोच्छ्वासा महादेवी महामाया तु सा स्मृता ॥ ४६ ॥

कालिकातत्रमञ्जेण संपूज्य योनिमएडले । तदेव मग्डलं चास्या हाङ्गन्यासं तदेव च ॥ ४० ॥ स एव पूजापर्यायस्तद्ध्यानं सैव देवता । मण्डलादि विसर्गान्तं महामायाः प्रयूजने ॥ ५१ ॥ यत् प्रोक्तं तेन तां देवीं महोच्छ्वासां तु मण्डले । स्नानपूर्व पूजयेत् तु मध्वाज्यादिभिरासवैः ॥ ५२ ॥ शृखुष्वेकमनाः कान्ते त्रिपुरायाः प्रपूजनम् । एतस्या मृलम(त्रेग्यशत्रं तु) पूर्तमुत्तरतत्रके ॥ ५३ ॥ वाग्भवं कामबीजं च डामरं चेति तत्त्रयम् । सर्वधर्मार्थकामादिसाधनं क्रगडलीयुतम् ॥ ५४ ॥ त्रीएयस्याः पूजने दद्यात् स्वर्गा(१)ध्याता महेश्वरी । त्रिपुरेति ततः ख्याता कामाख्या कामरूपिणी ॥ ५५ ॥ तस्यास्तु स्नापनं यादृङ् महाकान्याः प्रकीर्तितम् । तेनैव स्नापनं कुर्याद् मृलमन्त्रेण साधकः ॥ ५६ ॥ त्रिकोणमण्डलं चास्यास्त्रिपुरं च त्रिरेखकम् । मश्रस्तु ज्यचरं झेयं तथा रूपत्रयं ततः ॥ ५७ ॥ त्रिविधा कुएडलीशक्तिस्त्रिदेवानां च भृतये । सर्वं त्रयं त्रयं यस्मात् तस्मात् सा त्रिपुरा मता ॥ ५८ ॥ उदीच्याद्यथ पू (र्गा र्वा)न्ता रेखाः कार्यास्तु मण्डले । त्रिस्तिरेखास्तु कर्तव्याः स्युः पुनः पुष्पचन्दनैः ॥ ५६ ॥ ऐशान्याद्यथ नैर्ऋत्यां यत्रं कृताञ्ज(सो)न्निसेत् । नैर्ऋत्यां चैव वायव्यां तत ऐशान्यगाः पुनः ॥ ६० ॥ एवं त्रिकोणं विलिखेद् मण्डलस्यान्तरे पुनः । एशान्यां या तु देवेशि सा शक्तिः परमेश्वरी ॥ ६१॥

## एवं क्रमेण देवेशि वेतालादीन् प्रपूजयेत ।

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (कामाख्यामन्न-ात्रिपु-रामगडलपूजादिनिरूप्णं) चतुर्दशः पटलः ॥ १४ ॥

ऋथ

पश्चदशः पटलः ।



श्रीभैरव उवाच ।

श्रथ वच्ये महेशानि साधनस्थानम्रुत्तमम् ।

यत्र जप्तं महेशानि हठात् सिद्धिप्रदायकम् ॥ १ ॥

दर्पणो देवि नाम्ना तु पर्वतः परमेश्वरि ।

कुबेरो यत्र वसति लोकपालैर्युतः शिवे ॥ २ ॥

रोहितो मध्यदेशे तु तिस्मन्नास्ते महेश्वरि ।

रक्तवर्णो महेशानि लोहाकृतिरिवापरः ॥ ३ ॥

पर्वतस्य महेशानि माहात्म्यात् स्वर्गति गतः ।

हिमालयेन सहृशः सर्वकर्मसुसाधकः ॥ ४ ॥

सम्रुत्पन्नं तु लोहित्यं सर्वेदेवगणैर्हारः ।

सर्वतीर्थोदकैः सम्यक् स्नापयामास तं सुतम् ॥ ५ ॥

तस्य स्नानात् महेशानि पापदर्पस्य पाटनात् ।

तेनायं दर्पणो नाम सर्वेदेवगणैः कृतः ॥ ६ ॥

तिस्मन् जप्ते महेशानि तत्त्रणात् सिद्धिमाप्रयात् । रोहितो नाम दैत्योऽसौ देवीमत्रं प्रजप्तवान् ॥ ७ ॥ तत्र देवीवरं प्राप्य तत्त्रणात् स्वर्ग(तं?तिं) गतः । अधिष्ठाने तु देव्यास्तु दर्पणाख्या तदाभवत् ॥ = ॥ द्र्पेणाद् दिशि पूर्वस्यामियज्वालामयो गिरिः। सर्पाकारशतज्वालादीघीकृतिः कृतः स्मृतः ॥ ६ ॥ यत्र तिष्ठति वै विद्वरूध्वभागे महेश्वरि । सिन्द्रपुञ्जसंकाशे चारुदारुशिलातले ॥ १० ॥ तिसमन गिरिवरे विद्विनित्यमद्यापि शोभते । भैरवस्य हितार्थाय महाकाली महोज्ज्वला ॥ ११ ॥ तत्र तिष्ठति देवेशि रक्नवर्णा महोज्ज्वला । पूर्वमेव स्थितस्तत्र साचाद्वह्विर्महोज्ज्वलः ॥ १२ ॥ लौहित्यनिकटे कुएडः सर्वसारस्वतप्रदः। तत्र स्नात्वा महेशानि साद्वाद् देवमयो भवेत् ॥ १३ ॥ पुरस्तादाग्निस्थानस्य कुएडकं वरुणाह्वयम् । तस्य तीरे गिरिः श्रेष्ठो नाम्ना कंशवरः पुरा । १४ ॥ वरुणस्तत्र वसति नित्यमेव जलाधिपः। तस्मिन् कंशवरे सम्यक् पूजियत्वा प्रचेतसम् ॥ १५ ॥ स्नात्वा च वारुणे कुएडे वारुणं लोकमाप्रुयात् । त्राद्यं व्यञ्जनमेवात्र पञ्चमस्वरसंयुतम् ॥ १६ ॥ शशिचूडाशिखायुक्तं कैंबिरं बीजमुच्यते । सप्तमो यः पकारस्य बिन्दुचन्द्रार्धसंयुतः ॥ १७ ॥ विद्ववीजामिति ख्यातस्तेन विद्वं प्रपूजयेत्। मकारपञ्चमः सोमाबिन्दुभ्यां वारुग्णः स्मृतः ।। १८ ॥

एभिमेंत्रीरिमान् देवान् नित्यमेव प्रपूजयेत् । वायुक्टो नाम गिरिः पूर्वस्यां वारुण।चलात् ॥ १६ ॥ खङ्गीशवायुबीजेन मण्डलेन समन्वितः । वायुलोकः स्थितस्तत्र यस्माद् निःस्रत्य मारुतः ॥ २० ॥ ऊर्घ्वाधोभागमासाद्य नित्यं वहति भृतले । तत्र वायुं समभ्यर्च्य वायुलोकमवाघ्रयात् ॥ २१ ॥ पूर्वाद्वायुगिरेः शैलश्राश्वकूट इति स्मृतः । त्रिकोणश्राश्वसंकाशस्तद्ध्वे चन्द्रमण्डलम् ॥ २२ ॥ कूमैं च बिन्दुसंयुक्तं मन्त्रं संजप्य सुन्दरि । चन्द्रवीजिमिति ख्यातं विद्धि तं परमेश्वरि ॥ २३ ॥ त्रद्यापि तं महादेवि प्रातिदर्शे च चन्द्रमाः । प्रदिच्णिकृत्य महादेवि याति निशापतिः ॥ २४ ॥ महाकाली घोररूपा तत्र तिष्ठति सुन्दरि । शिवन सार्ध देवेशि ऋीडायुक्ता महानिशि ॥ २५ ॥ तत्र गत्वा मनुं जहवा सिद्धाः भवति साधकः । रहस्यं शृख देवेशि सर्वोह्वादकरं परम् ॥ २६ ॥ तस्यैव पूर्वभागे तु सामकुण्डाह्वयं सरः । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुक्तिमामाति मानवः ॥ २७ ॥ चन्द्रो देवि महेन्द्रस्तु रोहिणीसहितः प्रिये । भगवत्याः पदं तत्र अश्वितौ मुक्तिदायिनौ ॥ २८ ॥ कृते कार्ये महादेवि भगवत्या महोल्कया । रोहिएया सहितो देवि चन्द्रः सर्वप्रकाशकः ॥ २६ ॥ अतिरेकं महाकाल्याः कृतवान परमेश्वरि द्धिना परमेशानि दुग्धेनैव महेश्वीर ॥ ३० ॥

तेजोऽसीति घृतेनैव शर्करासहितेन च । फलोदकैर्महेशानि श्रीपुष्पसहितैस्तथा ॥ ३१ ॥ नानातीर्थोदकैश्वेव अभिषिश्चेद् अनन्तरम् । तजलैः सहितं कुएडं महापुरयफलप्रदम् ॥ ३२ ॥ चन्द्रक्रण्डस्य तीरे त महाभीमः सिताकृतिः । प्रतिदर्श पूजियत्वा लभेद् मुक्तिं महेश्वरि ॥ ३३ ॥ तस्यैव निकटे देवि भस्मक्रटो महागिरिः । यत्र तिष्ठति भृतेशो महादेवो महामतिः ॥ ३४ ॥ दिचेशो तस्य कूटस्य देवी पीयुषधारिशी । उर्वशी नाम विरूपाता महेन्द्रो यत्र तिष्ठति ॥ ३५ ॥ महाकाल्या महेशानि चोर्वशी तत्र तिष्ठति । महाकाल्या महादेवि यत्र तिष्ठति भाविनी ॥ ३६ ॥ सा चैवामृतराशिस्तु कृत्वा किंचन किंचन । उपस्थापयते नित्यं कामाख्या-योनिमग्डले ॥ ३७ ॥ सुधाशिलान्तरस्था तु उर्वशी कुएडवासिनी । उर्वशीकुण्डकूटस्य मध्ये कुण्डं सुधाकृतम् ॥ ३८ ॥ (द्विशद्दा)त्रिंशद्धनुर्विस्तीर्णं पञ्चाशद्धनुरायतम् । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कामरूपो भवेद् नरः ॥ ३६ ॥ चन्द्रकुएडस्य चैशान्यां मिण्कूटो महागिरिः। मिर्णिकर्णेशो महांस्तत्र सदा तिष्ठति सुन्दरि ॥ ४० ॥ सद्योजात इति ख्यातः कालिका तत्र तिष्ठति । जपं पूजां प्रशस्तां च साधयेत् साधनं परम् ॥ ४१ ॥ सद्योजातस्य मन्त्रेण पूजितन्यः सदाशिवः । मिशकर्शेश्वरं दृष्ट्वा मुक्तिमामोति साधकः ॥ ४२ ॥

नदीषु मङ्गला नाम हिमपर्वतनिर्गता । पूर्वस्यां मिणकूटस्य सदा स्रवति शोभना ॥ ४३ ॥ मिणिकूटं समारुख यः पश्यति शुभां नदीम् । स गङ्गास्नानजं पुरायमवाप्य त्रिदिवं त्रजेत् ॥ ४४ ॥ मिणकूटाचलात पूर्वं मत्स्यध्वजकुलाचलम् । निर्दग्धो यत्र मदनो हरनेत्राग्निना पुनः ॥ ४५ ॥ शरीरं प्राप्य तपसा समाराध्य वृषध्वजम् । तत्र मत्स्यस्वरूपेण कामदेवेन संस्थितम् ॥ ४६ ॥ अधित्यकायां पृथिवी वीच्यमाणा ह्यनन्ततः । नदी त शाश्वती नाम्ना तत्रास्ते दिच्यास्रवा ॥ ४७ ॥ शिवः कामधरो नाम तस्मिन् शैले व्यवस्थितः । शाश्वत्यां विविधं स्नात्वा पीत्वा कामधराम्भसि ॥ ४८ ॥ विमक्तपापः श्रद्धात्मा शिवलोके महीयते । इति यः परमं तत्त्वं जानाति परमेश्वरि ॥ ४६ ॥ स विम्रको महापापात् सत्यं सत्यं भवद् नरः । इदानीं शृखु चार्विङ्गि रहस्यं सर्वमोहनम् ॥ ५० ॥ गन्धमादनपूर्वस्यां सुकान्तो नाम पर्वतः । तत्रान्ते वासवं कुएडं वासवामृतभोजनम् ॥ ५१ यत स्थित्वा दत्तिणस्यां पुरा शक्तः शचीपतिः । अमृतं श्रान्तदेहस्त कामरूपान्तरे पपौ ॥ ५२ ॥ तत्पर्वते महादेवीं प्रपूज्य परमेश्वरि । पुरश्वरणमेकं तु कृत्वा निर्वाणमाम्रुयात् ॥ ५३ ॥ पूर्वस्यां तु सुकान्तस्य रचःक्टाह्व(को?यो) गिरिः। यतास्ते सततं देवो निर्ऋ(तोशितः) राचसेश्वरः ॥ ५४ ॥

खङ्गहस्तो महाकायो वामे चर्मधरस्तथा। जटाजुटसमायुक्तः (पार्श्यां)शुः कृष्णाचलोपमः ॥ ५५ ॥ द्विभुजः कृष्णवर्णस्तु शवस्योपरि संस्थितः । रचःकूटं समारुद्य निर्ऋतिं राचमेश्वरम् ॥ ५६ ॥ यः पूजयेद् महादेवीं कालिकां कालरूपिणीम् । नास्ति तस्य च रच्चोभ्यो भयं सुरगणार्चिते ॥ ५७ ॥ राच्यसाथ पिशाचाथ वेतालाथ (गश्वि)नायकाः । तां दृष्ट्वा च महाकालीं सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ ५= ॥ रचःकूटात् पूर्वदिशि भैरवो नाम (साधक?पर्वतः) । पाएडुनाथ इति ख्यातो यथारूपेण संस्थितः ॥ ५६ ॥ तत्रैव पूजयेद देवं पाएडनाथाह्नयं गिरिम् । वर्णेन घनवर्णेन गदापदाधरः करे ॥ ६० ॥ दिचिणे कमला देवी बाहुभ्यामपि बिश्रतम् । चतुर्भुजं रक्नपद्मसंस्थितं मुकुटाकुलम् ॥ ६१ ॥ कुएडले विभ्रतं शुद्धे श्रीवत्सोरस्कमुत्तमम् । नमो नारायणायेति मृलवीजेन वै हरेः ॥ ६२ ॥ एवं संपूजयेद् देवं चतुर्वभस्य सिद्धये । पागडुनाथस्योत्तरस्यां ब्रह्मकूट।ह्नुयो गिरिः ॥ ६३ तं ब्रह्मणा निर्मितः पूर्वं वासार्थं स्वर्गवासिनाम् । श्रायामेन शतव्यामं विस्तारेण तदर्धकम् ॥ ६४ ॥ सर्वपापहरं पुष्यं देवसेकात् समागतम् । कमराडलुसमुद्भूत ब्रह्मकुराडामृतोदर ॥ ६५ ॥ हर मे सर्वपापानि पुरायं शुद्धं च साधय । इति देवि प्रकारेण ब्रह्मकूटं महागिरिम् ।। ६६ ॥

प्रदित्तरोन संपूज्य देवीसायुज्यमाप्रयात् । पार्यं जायात् पूर्वदिशि गिरिश्रित्रमहो हरिः ॥ ६७ ॥ सततं यत्र वसति विष्णुर्वाराहरूपधृक् । ततस्तु नीलकूटारूयं कामारूयानिलयं परम् ॥ ६= ॥ तत्पूर्वभागे वसति ब्रह्मा ब्रह्मगिरिः पुनः । ब्रह्मशैलस्य पूर्वस्यां भूमिपीठो व्यवस्थितः ॥ ६६ ॥ चारुलिङ्गं शुभ्रवर्णं कामाख्यानाभिमण्डलम् । तत्रोग्रतारारूपेण रमते परमेश्वरी ॥ ७० ॥ तत्र तेनेव रूपेण पूजितच्या शुभातिमका। रूपं शृखु वरारोहे तत्र ध्येया सदाशिवा ॥ ७१ ॥ कृष्णा लम्बोदरी दीर्घा विह्वला रक्नदन्तिका । चतुर्भुजा कृशाङ्गी च दिच्णे कित्रिखर्परौ ॥ ७२ । खङ्गं चेन्दीवरं वामे शीर्षे चैव जटा पुनः । वामपादं शवस्थार्वीर्निधायोत्तमद्विगाम् ॥ ७३ ॥ शवस्य हृदये न्यस्य साट्टहासं प्रकुर्वती । नागहारशिरोमाला भृतिदा कामदा परा ॥ ७४ ॥ त्रिकोणमण्डलं चास्याः हुंकारमध्यबीजकम् । द्वारेनाना योगिनीनां नामान्यासां तु तत्रके ॥ ७५ ॥ ज्ञेयानि नरशार्दलैर्यत् प्रोक्तं चास्य गोचरे । उर्वश्यां विधिवत् स्नात्वा स्पृष्टा पापडुशिलास्तथा ॥ ७६ ॥ नीलकूटं समारुख पुनर्योनौ न जायते । तत्र देवीं पूजियत्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ॥ ७७ ॥ पुरन्दरपुरीयाते वाराङ्गनाकुलाधिके । स्रधासंकीर्णतोऽमोधे पापं हर मनोहरे ॥ ७८ ॥

अमृतेनामृतं चाद्य देहि देवि ममोर्वशि । पुरन्दरप्रिये देवि वाराङ्गनाकुलाधिके ।। ७६ ॥ लौहित्यहदसंकीर्धे पापं हर ममोर्निश । इत्येभिः स्तुतिमञ्जैश्र स्नात्वा पुर्ययोवशीवने ॥ ८० ॥ सर्वपापविनिर्भक्तो विष्णुलोके विराजते । उर्वशी द्विभ्रजा प्रोक्ता स्वर्णकङ्करणधारिणी ॥ ८१ ॥ शक्रवस्रा गौरवर्णा पीनोन्नतपयोधरा । सर्वोङ्गसुन्दरी शुद्धा सर्वाभरणभृषिता ॥ ८२ ॥ उमामिनद्रस्त गदितं मन्त्रमस्याः प्रकीर्तितम् । गर्णेशः पूर्वदेशस्थः कामाख्यापर्वतस्य च ॥ ८३ ॥ तत्रैव चाग्निवतालः स्थितः द्वारि मनोहरः । तयोः रूपं च मन्नं च यथोक्नं च महेश्वरि ॥ ८४ ॥ तदहं प्रतिवच्यामि शृशुष्वैकमनाः प्रिये । प्रशानं परमेशानि हृद्यं तदनन्तरम् ॥ ८४ ॥ हिस्तमुखायेति तदा निजबीजादिसंयुतः । मन्त्रं सि(द्धि?द्ध)गणेशस्य द्वारस्थस्य प्रकीर्तितम् ॥ ८६ ॥ रूपं तस्य प्रवच्यामि गजनकत्रं त्रिलोचनम् । लम्बोदरं चतुर्वाहुं व्यालयज्ञापवीतिनम् ॥ ८७ ॥ शूर्पकर्ण बृहत्तु एड मेकदन्तं पृथदरम् । दिचिगो करिदन्तं च उत्पत्तं च तथा परे ॥ ८८ ॥ लड्डुकं परशुं चैव वामतः परिकीर्तयेत् । बृहद्वचिनयनं पीनस्कन्धाङ्गिपाणिनम् ॥ ८६ ॥ युक्तं बर्दिकुरङ्गीभ्यां मध्यस्थमृषकान्वितम् । मन्त्रस्तु यादृशः प्रोक्तः पश्चवक्त्रस्य पूजने ॥ ६० ॥

स एव मन्त्रो ग्राह्यस्तु तादुग्विधिनिषेवणम् । द्विभुजो पीनवदनो रक्तनेत्री भयङ्करः ॥ ६१ ॥ छुरिका द्विणे पाणौ वामे रुधिरपात्रकम् । दंष्ट्राकर।लवदनः कृशो धमनिसन्ततः ॥ ६२ ॥ जटां दीर्घा मुर्झि बिभदु घाररावयुतः परः । यः पूजयेत तस्य पुनर्भृतादिभयो भयं नहि ॥ ६३ ॥ अथं वच्ये महेशानि योगिनीतत्त्वमुत्तमम् । शैलपुत्रीप्रमुख्यानां मन्त्राएयष्टाच्राणि च ॥ ६४ ॥ वैष्णवीतत्रमत्राणि पूर्वप्रोक्तानि तानि च। शैलपुत्र्यास्तथा चाङ्गं मत्रं प्राक्प्रतिपादितम् ॥ ६५ ॥ रूपसदृशवर्णानां योगिनीनां विशेषतः प्रत्यचरेण बीजेन दुर्गातत्रोक्तवत्र्मना ॥ ६६ ॥ नैजबीजेनैव पूज्या योगिन्यश्च महेश्वरि । कात्यायनीपादयुग्मं दुर्गातत्रेण पूजयेत् ॥ ६७ ॥ तदेव पूजनं रूपं तत्पूर्वं प्रतिपादितम् । प्रगावं पूर्वमुद्धृत्य छान्तवर्णं समादिशेत ॥ ६८ ॥ वामगण्डेन संयुक्तं चन्द्रविनदुविभूषितम् । हंसशेषविसर्गान्तं मन्त्रं सर्वेत्रियं शिवे ॥ ६६ ॥ कालरात्रिं पूजियत्वा सर्वेश्वर्ययुता भवेत् । त्र्यनेनैव विधानेन पूजयेद् भुवनेश्वरीम् ॥ १०० ॥ महाशाक्ति समुद्धत्य वाग्भवं तदनन्तरम् । पुनयोनि समासाद्य वीजत्रयमुदाहृतम् ॥ १०१ ॥ त्र्यनेन मन्त्रराजेन पूजयेद् भुवतेश्वरीम् । एताः सर्वास्तु योगिन्यः कामाख्यावत् फलप्रदाः ॥ १०२ ॥

विशेषो यत्र नैवोक्तो रूपे तत्रे च पूजने। नीलातत्रोक्ररूपेण तत्र पूजां समाचरेत् ॥ १०३ ॥ प्रत्येकं योगिनीं यस्तु पूजयेत सुरवन्दिते । स सर्वयज्ञस्य फलं लभते नात्र संशयः ॥ १०४ ॥ नीलशैलस्य रूपस्य स्वरूपं प्रतिपादितम् । नाभिमण्डलपूर्वस्यां भसकूटस्य दिच्याम् ॥ १०५ ॥ पूर्वस्यां कपटो नाम पर्वतो यः स्वरूपधृक् । तत्र याम्या शिला कृष्णा नीलाञ्जनसमत्रभा ॥ १०६ ॥ अधित्यकायां राजेन्द्रं व्यासपश्चसुरान्तकम् । पूजयेत तत्र शमनं पा(शौंश्रां)दगडं सदैव यः ॥ १०७ ॥ घते तु पाणिना नित्यं प्राणिदगडस्य साधनम्। कृष्णवर्णे तु द्विभुजं किरीटमुकुटोज्ज्वलम् ॥ १०८ ॥ दधतं चासिपत्रं च वामपाणौ सदैव हि कृष्णावर्णं स्थूलपादं बहिनिःसृतदन्तकम् ॥ १०६ ॥ भयाभयप्रदं नित्यं नृणां महिषवाहनम् । पूजयेत् परया भक्तया यमबीजेन सुन्दरि ॥ ११० ॥ उपान्त्यवर्गस्यान्ते यो वर्णो बिन्द्विन्दुसंयुतः । यमबीजिमिति ख्यातं यमस्य प्रीतिकारकम् ॥ १११ ॥ अनेनैव तु मन्त्रेण यमं हि पूज(येत्श्यन्)शिवे । कपटारूयाचलवरे नापमृत्युं समाप्रुयात् ॥ ११२ ॥ पूर्वस्यां कपटाख्यस्य शैलोऽर्चिष इति स्मृतः । यः पूर्वभाग्यैः प्राप्तो भृङ्गेश्याग्रेय्यामवस्थितः ॥ ११३ ॥ असिन् वसन्ति सततं ग्रहाश्चैव यथेच्छया । एतांश्व पूजयेद् यस्तु स नामोत्यापदं कचित् ॥ ११४ ॥

अथ वच्ये महेशानि स्र्यस्यापि च मचकम् । रूपं मन्नं च तन्नं च सूर्यस्यापि च संभृणु ॥ ११॥ ॥ सप्तानामितरेषां तु मन्त्ररूपं शृखुष्व मे । रक्ताम्भोजधरः शूली शक्तिमांश्र गदाधरः ॥ ११६ ॥ चतुर्भुजो मानुरयं वरदो मेऽस्त मन्नलः । प्रणवं पूर्वम्रुद्धृत्य हान्तवर्णं ततो न्यसेत् ॥ ११७ ॥ चन्द्रेण पुटितं बीजं द्वितीयं बीजग्रुत्तमम् । तृतीयं शृणु चार्विङ्ग विद्ववीजं महात्मकम् ॥ ११≈ ॥ अनेन मन्त्रराजेन सूर्यस्य पूजनं भवेत् । इदानीं कथयिष्यामि कजालाचलग्रुत्तमम् ॥ ११६ ॥ यत्र गौरी महादुर्गा शिवेन सहिता सती । सर्वे विद्याघराद्यास्तु सन्त्यत्र देवयोनयः ॥ १२० ॥ तं पर्वतं दिव्यरूपं समीच्य च जपेद् दश । सहस्रान्तं मनुं प्रोक्तं सर्वसर्वस्वगोचरे ॥ १२१ ॥ थान्तर्बोजं समुद्धृत्य वामगएडविभृषितम् । अर्धचन्द्रेग पुटितं बीजमाद्यं प्रियङ्करम् ॥ १२२ ॥ महाशक्तिं वरारोहे द्वितीयं बीजमुद्धतम् । विद्वजायाविध मन्त्रं दुर्गाया बीजम्रुत्तमम् ॥ १२३ ॥ तेन बीजेन देवेशि कालिकां पूजयेत् शिवे । महस्रस्य प्रमाणेन जपं कुर्यात् शुचिसिते ॥ १२४ ॥ तत्र जप्ते महेशानि मोचमामोति साधकः । एकसिंथ महेशानि पुरश्ररगके कृते ॥ १२४ ॥ पुरश्ररणलचाणां फलं तत्र भविष्यति । तस्य पूर्वे महेशानि शुभपर्वतके शुभे ॥ १२६ ॥

शच्या सार्ध पुरा रेमे यत्र शक्तः सुरेश्वरः । तत्पूर्व सा महादेवि नदी कपिलसंज्ञिता ॥ १२७ ॥ तस्यां स्नात्वा जलं पीत्वा देवीलोकं महीयते । कालिकानिलयात् पूर्वदिच्चिणस्यां तथा दिशि ॥ १२८ ॥ विद्यते महदावृत्तं पवित्रं भृविलं महत् । पश्चिविंशतिमानेन योजनानां गणेश्वरि ॥ १२६ ॥ तस्मादायाति स्म नदी सर्वदेवनमस्कृता । को ब्रह्मा कीर्तितो देवैर्यस्मात् तस्य पिला स्मृता ॥ १३० ॥ गङ्गेव फलदा यस्मात् तस्मात् कपिलसंज्ञिता । स्नात्वा कपिलगङ्गायां पूर्वमन्यतरास च ॥ १३१ ॥ नरः खर्गमवाप्यादौ देवीलोकं ततो त्रजेत् । अभीष्टदा नदीपूवभागे दमनिकाह्वया ॥ १३२ ॥ नदी महाहृष्टतोया पापानां शमनी तथा। ततो ब्रह्माह्वया चाभृद् अपरा सरिदुत्तमा ॥ १३३ ॥ तस्या नद्याः पूर्वभागे गङ्गावत् फलदायिनी । माघमासं तु सकलं नद्यां स्नात्वा महेश्वरि ॥ १३४ ॥ तथा दमनिकायां त परं निर्वाणमाप्रयात ।

इति श्रीवृहस्रीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (साधनस्थानान्तरनि-रूपगं) पश्चदशः पटलः ॥ १५ ॥

## षोडशः पटलः ।

त्र्यथ वच्ये महेशानि सारस्वतपदप्रदम् । त्र्याचारं परमेशानि शृखुष्वैकमना यतः ॥ १ ॥ यान्यवश्यं महेशानि कर्तव्यानीति निश्चितम् । साधवः चीगादोषाश्र स्वच्छन्दाः साधुवादकाः ॥ २ ॥ तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते । समुद्दिष्टमदाचारान् गृह्वीयात् तद्गृहान्तवत् ॥ ३ ॥ कुर्याद विधिनिषेधाभ्यां निषेधादिविधि तथा । षदकर्मसु नियुञ्जीत राजा विप्रान समन्ततः ॥ ४ ॥ तथैव चत्रियादीनि स्वे स्वे कर्मणि योजयेत । यः स्वधर्म परित्यज्य परधर्म समाचरेत् ॥ ५ ॥ स दराङ्यः परमेशानि शतं दराडेन दराडयेत । सांवत्सरेषु कृत्येषु विशिष्यैतान् समाचरेत् ॥ ६ ॥ अवश्यं पार्थिवः कुर्यात् तान् विशेषान् महेश्वरि । शरतकाले महाष्टम्यां दुर्गायाः परिपूजनम् ॥ ७ ॥ नीराजनं दशम्यां तु कुर्याद् वै बलवृद्धये । पाष मास्यसित पचे तृतीया या महेश्वरि ॥ 🖛 ॥

पुष्येगा युक्ता देवेशि तत्र देवीं प्रपूज्य च।

सर्वान कामानवामोति सर्व भवति निश्चितम् ॥ ६ ॥

श्रीभैरव उवाच ।

ज्येष्ठे दशहरायां तु कालिकाया महेश्वरि । तथा नीलसरस्वत्याः पूजनं विधिवचरेत् ॥ १० ॥ श्रवश्यं राजिभः कार्यमन्यथा नश्यति ध्रुवम् । एभिः कृत्यैर्वलं राज्यं कोषश्चापि विवर्धते ॥ ११ ॥ अकृते च महादेवि दुर्भिचं मरकं भवेत्। जायन्ते चेतयः सर्वा विशिष्यैतान् समाचरेत् ॥ १२ ॥ शरत्काले महाष्टम्यां नीलायाः पूजने विधिः । पुरा प्रोक्तस्तु विधिना तेन कार्यं तु पूजनम् ॥ १३ ॥ विधि नीराजनस्य त्वं शृशा हे नगनन्दिनि । कृतेन येन चासाकं गजानामपि वर्धनम् ॥ १४ ॥ अाश्विने श्रुक्रपत्तस्य तृतीयां स्नाति योगिनी । एँशान्यां ससुरा सैव गृह्धीयात् स्नानम्रत्तमम् ॥ १४ ॥ नीराजनं ततः कुर्यात् संप्राप्ते दिवसेऽष्टमे । नीराजनस्य कालस्तु पूर्वमुक्तो मया तव ॥ ८६ ॥ विधानमात्रं देवेशि शृखुष्वैकमनाः प्रिये । एकं हयं महासत्त्वं समनोहरमेव वा ॥ १७ ॥ पूजयेत् सप्त दिवसान् गन्धपुष्पांशुकादिभिः । तृतीयादौ पूजियत्वा नयेत् तं यज्ञमण्डलम् ॥ १८ ॥ चेष्टा निरूपयंस्तस्य जानीयात् तु शुभाशुभम् । परराष्ट्राभिमर्दः स्वाद् अश्वो यदि पलायते ॥ १६ ॥ म्रियते राजपुत्रस्तु यदि लेडानि मुश्रति । नीयमानो न गच्छेचेद् महिषीमरणं तथा ॥ २० ॥ तथैव मुखनासाचिशब्दं कुर्याद् हयो यदि । यत्काष्टामिम्रसं कुर्यात् तत्काष्टायां जयेद् रिपून् ॥ २१ ॥ इति ते कथितं देवि राजत्वस्य प्रदायकम् । प्रयोगं मम सर्वस्वं जानीहि नगनन्दिनि ॥ २२ ॥ अन्यं शृष्ण वरारोहे येन सिद्ध्यति साधकः । ज्येष्ठे मासि सिते पचे ज्येष्ठायुक्ता च सुन्दरि ॥ २३ ॥ पौर्णमासी महेशानि तस्यां स्नानं महाफलम् । चन्दनागुरुकक्कोलैर्द्वया श्वेतसर्पपैः ॥ २४ ॥ आमलक्या महेशानि हरिद्राचुर्णकेन च। तिलतैलैर्विष्णुतैलैरन्यैश्र गन्धसंयुतैः ॥ २५ ॥ नारायग्रेन तैलेन स्नपयेत परमेश्वरीम् । नारिकेलोदकेनैव स्नपयेद् यदि कालिकाम् ॥ २६ ॥ लचवर्षसद्स्रैश्र देवीलोके महीयते । द्धा च परमेशानि स्नपयित्वा सुरेश्वरीम् ॥ २७ ॥ कल्पको।टिशतेनापि सायुज्याच न हीयते । दुग्धेन स्नपयेद् देवीं महाकालीं महोज्ज्वलाम् ॥ २८ तस्य लच्मीर्विशेषेण स्थिरा स्याद् नात्र संशयः । घृतेन स्नपयेद् देवीं सर्वकामार्थसिद्धये ॥ २६ ॥ तथा शर्करया देवि फलमामोति साधकः । मधुना स्नपयित्वा तु सर्वकामवरेश्वरीम् ॥ ३० कालिकां परमेशानि तथा चैव सरस्वतीम् । सर्वदुःखविनिर्भुकः स्वर्गे लोके महीयते ॥ ३१ ॥ सुगन्धिपुष्पतोयेन स्नपयेत् परमेश्वरीम् । तस्य पुरायफलं देवि शृखुष्त्रैकमनाः प्रिये ॥ ३२ ॥ कन्पकोटिसहस्रैस्तु देवीसायुज्यमाप्रयात् । भुङ्क्रे च विविधान् भोगान् यावदाभृतसंस्रवम् ॥ ३३ ॥

सचन्दनजलेनैव स्नपयित्वा सुरेश्वरीम् । यमलोकं परित्यज्य कैलासे वसतिर्भवेत् ॥ ३४ ॥ वैशाखे मासि देवेशि स्नपयेत् शीतलैर्जलैः। नारिकेलोदकं दिव्यं तस्यै दद्याद् मनोहरम् ॥ ३४ ॥ प्रातः संपूजयेद् देवीं सायाह्ने संप्रकाशयेत् । ज्येष्ठे मासि सुरश्रेष्ठे मिल्लकां मालतीं तथा ॥ ३६ ॥ दापयेत् परमेशानि दभ्ना च स्नानमाचरेत् । तथा कर्पूरसंमिश्रेस्तायैश्र स्नपयेत् शिवाम् ॥ ३७ ॥ एवं क्रमेश देवेशीं स्नपयित्वा सुखं भवेत् । शुचौ मासि महादेन्यै शर्कगसहितं दिध ॥ ३८ ॥ दद्याच परमेशानि स्नपयेत् श्वेतसर्पपैः । शर्करासहिताँ ल्लाजान् महादेव्यै प्रदापयेत् !। ३६ ॥ एवं क्रमेग देवेशि पुरश्रयीफलं लभेत्। श्रावणे परमेशानि घृत्तेन स्नपयेत् शिवाम् ॥ ४० ॥ तथा मस्रचूर्णेन स्नपीयत्वा महेश्वरीम् । भुक्तवा च विविधान् भोगान् दुर्गालोके महीयते ॥ ४१ ॥ पिष्टकैः सगुडैर्देवि तोषयेत् परमेश्वरीम् । नभस्ये परमेशानि स्नपयेत् सुरसुन्दरीम् ॥ ४२ ॥ हरिद्रामलकेनैव मथनेनैव सुन्दरि । चीरं दद्याद् महादेव्ये शर्करासहितं प्रिये ॥ ४३ ॥ छागमांसं पलाञं च सूच्मान्नसहितेन च । द्द्याच पिष्टकं मौद्गं चीराज्यपरिभृषितम् ॥ ४४ ॥ एवं क्रमेण यो दद्याद् देवीलोकमवाष्ट्रयात् । इपे मासि प्रवृत्ते तु महादेवीं सरस्वतीम् ॥ ४५ ॥

स्नपयेत् च कषायेण कल्पामृतरसेन च । नारायखेन तैलेन विष्णुतैलेन वा पुनः ॥ ४६ ॥ अन्येन गन्धतैलेन स्नपयेद भवमोहिनीम । दद्याच परमं इद्यं सन्देशं रसनासुखम् ॥ ४७ ॥ लड्डुकं परमं तस्यै दापयेत् सुरनायिके । नानाविषेश्व बलिभिः पूजयेत् शांकरीं शिवाम् ॥ ४८ ॥ एवं पूजां नरः कृत्वा वसेत् कल्पायुतं दिवि । कार्तिके मासि देवेशि स्नपयेदुष्णदुग्धकैः ॥ ४६ ॥ यच्चकर्दमकेवीपि स्नपयेत् कार्तिके शिवे । भ्रष्टद्रव्यं महादेवि गाधुमादिविकारजम् ॥ ५० ॥ चीरेण सहितं दद्याद् महादेव्ये प्रियङ्करम् । नारिकेलं तथा रम्भां गुवाकिम जुद्गडकम् ॥ ५१ ॥ जम्भीरं नागरङ्गं च दद्याद् देव्ये सुशोभनम् । कदुष्णं परमात्रं च पिष्टकेन च संयुतम् ॥ ५२ ॥ अष्टमत्स्यादिकं तस्यै दापयेद् यत्नतः शिवे । एवं कृत्वा नरः सद्यो जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥ ५३ ॥ न तस्य पापपुरायादि जायते नात्र संशयः । मार्गशीर्षे महादेवि मासश्रेष्ठे च सुन्दरीम् ॥ ५४ ॥ स्नपयेद् उष्णतोयेश्व वस्त्रपूंतैः सुगन्धिभिः। कुङ्कमादिभिरायुक्तैः पुष्पमाल्यमनोहरैः ॥ ५५ ॥ हरिद्रासहितैश्वारग्वधवीजैः सशक्रैरैः । स्नपयेत् परमेशानीं घृताक्तं चान्नमुत्तमम् ॥ ५६ ॥ व्यञ्जनं च घृताक्नं च सगुडं शुक्तिकायुतम्। वार्ताकी अष्टद्रव्येग तोषयेत् परमेश्वरीम् ॥ ५७ ॥

मृलकं परमं तस्यै दापयेद् यत्नतः शिवे । नैवेद्यैर्विविधैर्देवि च**ग्यकादिविभृषितैः ॥ ५**८ ॥ कदलीसहितैदेंवि दद्यात् परमसुन्दिर । स्चमवस्रं महादेव्ये ख(टं द्वां)दद्यात् सुशोभनाम् ॥ ५६ ॥ शय्यायुक्तां महेशानि दापयेत् सुरवन्दिते । एवं क्रमेख यो देवि मार्गे मासि प्रदापयेत् ॥ ६०॥ तस्य पुरायफलं देवि शृखु हे नगनन्दिनि । इह लोके सुखं भुक्ता महाराजत्वमाप्रुयात् ॥ ६१ ॥ इति ते कथितं देति सर्वसिद्धिप्रदायकम् । पौषे मासि महादेवीं स्नण्येदुक्तया दिशा ॥ ६२ ॥ पूपयावकद्रव्यादि दापयेत् सुरमोहिनि । दिवा रात्रौ महादेव्यै दापयेद् भक्तमुत्तमम् ॥ ६३ ॥ सघृतं परमं हृदं ताम्बुलादियुतं प्रिये । नैवेद्यं परमं दद्यात् सयनैः साधकोत्तमैः ॥ ६४ ॥ माघे मासि महादेवि स्नपयेद् घृतपायसैः। गन्धयुक्कैर्जलैश्वापि स्नपयित्वा परां शिवाम् ॥ ६५ ॥ देवीसायुज्यमेवात्र प्राप्तुयाद् नात्र संशयः । चर्कं चोष्यं तथा लेहां पेयं दद्याद् मनारमम् ॥ ६६ ॥ अनं पिष्टादिकं दद्याद् महादेव्ये प्रियङ्करम्। एवं क्रमेण देवेशीं तोषयेद् बहुयन्नतः ॥ ६७ ॥ इइ लोके सुखं भुत्तवा परत्र मोचमाप्रुयात् । फान्गुने मासि देवेशि स्नपयेत् परमेश्वरीम् ॥ ६७ ॥ घृतेन पयसा वापि स्नपयेत् परमेश्वरीम् । नैवेद्यं परमं दिव्यं सुस्वादु सुमनोहरम् ।। ६६ ॥

नानाद्रव्ययुतं भद्रे सर्वद्रव्यं सुशोभनम् ।
दद्याद् देव्ये महेशानि सुखनामोति साघकः ॥ ७० ॥
चैत्रे मासि महेशानि दद्याच घृतपायसम् ।
दिघ चीरं मधु द्रव्यं पायसं शर्करां तथा ॥ ७१ ॥
दद्याद् देव्ये महेशानि परं द्रव्यं सुशोभनम् ।
एवं क्रमेण देवेशि पूजयेद् यस्तु साधकः ॥ ७२ ॥
स मोचभाग् भवत्येव सत्यं सत्यं महेश्वरि ।
इति ते कथितं दिव्यं सर्वपापप्रमोचनम् ॥ ७३ ॥
प्रयोगं यः करोत्येवं स सुखी नात्र संशयः ।

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (प्रयोगान्तर-द्वादश-मासविधिनिरूपणं) पोडशः पटलः ॥ १६ ॥

ऋथ

सप्तद्शः पटलः ।



श्रथ वच्ये महेशानि सार्वज्ञकारणं परम् ।
रात्रौ देवि वरारोहे प्रथमे प्रहरे गते ॥ १ ॥
मध्यरात्रौ विशेषेण सहस्रं यदि साधकः ।
प्रजपेत् परया भक्त्या मन्त्रमेनं समाहितः ॥ २ ॥
योनिं पूर्व पुनर्योनिं बीजयुग्मात्मकं मनुम् ।
प्रजपेद् मध्यरात्रौ च मन्त्रपूतं जलं चिपेत् ॥ ३ ॥

ष्एमासाभ्यन्तरं देवि सर्वज्ञतं समाप्रुयात् । इति सत्यं महादेवि संशयो नास्ति कश्रन ॥ ४ ॥ चन्द्रसूर्यी यदि वृथा तदा निष्फलभाग् भवेत्। रहस्यं शृणु चार्वङ्गि महाकाल्याः प्रियङ्करम् ॥ ५ ॥ यन सिद्ध्यति देवेशि साधको वीतमत्सरः । कार्तिके मासि देवेशि अमावास्या च या तिथि: ॥ ६ ॥ तस्यां रात्रौ विशेषेण पूजयेत कालिकां पराम् । प्रथमे प्रहरे देव्याः स्नानाय परमेश्वरीम् ॥ ७ ॥ समाराध्य महेशानि संकल्पस्तदनन्तरम् । तत्समीपे (मग्रडपे तु) पद्मं निर्माय सुनदीर ॥ 🗸 ॥ अथवा सर्वतोभद्रं निर्माय मण्डलं शुभम् । भद्रासने महादेवीं संस्थाप्य परमेश्वरि ॥ ६ ॥ स्नपयेद दर्पणे शुभ्रे हरिद्रामलकेन च । तैलेन परमेशानि गन्धयुक्तेन सुन्दरि ॥ १० ॥ शीतलैः सुजलैर्देवीं कालिकां स्नपयेद् मुदा । एवमुक्तप्रकारैश्र नीलावत् पूजयेत् सुधीः ॥ ११ ॥ घ्यानं शृखु वरारोहे सारस्वतप्रदायकम् । येन ध्यानेन देवेशि साधयेत् सिद्धिमुत्तमाम् ॥ १२ ॥ मेघवर्णा स्मितमुखीं मुक्तकेशी दिगम्बराम् । अट्टाट्टहासवदनां स्थेरा(रुग्णश्नन)सरोरुहाम् ॥ १३ ॥ त्रिनेत्रां वरदां नित्यां महादेवीपरि स्थिताम् । कर्णालम्बितवालाढ्यां मुण्डमालाविभृषिताम् ॥ १४ ॥ वामोर्ध्वे कर्त्रिकां दिन्यां तद(र्धेश्यो) मुग्डधारिगीम् । अभयं वरदं हस्ते विभ्रतीं दिचाणेन च ॥ १५ ॥

त्रैलोक्यमोहिनीं देवीं मालां दिव्यां सुबिश्रतीम् । एवं घ्यायेद महाकालीं प्रसन्नवदनां श्रभाम ॥ १६ ॥ मराडपं परमेशानि निर्माय विधिवत् शिवे । चतुरस्रं चतुर्द्वारं मुकुटाङ्कितमूर्द्वजाम् ॥ १७ ॥ परमे मराडपे देवि पूजयेत् परमेश्वरीम् । विविधः पूजयेद् द्रव्यैः पुष्पधृपासनादिभिः ॥ १८ ॥ नैवेद्यं परमं दद्याद् नानाद्रव्योपशोभितम् । पक्कान्तं परमं दिव्यं नानारससमन्वितम् ॥ १६ ॥ सन्देशं परमं कृत्यं(हृद्यं) सुस्वादु सुमनोहरम् । अपर्याप्तं महेशानि नाभिमात्रप्रमाणतः ॥ २० ॥ प्रहरे प्रहरे पूजां जपं चैव समाचरेत । नानाविधैश्र बलिभिः पूजयेत् कालिकां शिवाम् ॥ २१ ॥ होमयेत् परमेशानि पायसाज्येन सुन्दरीम् । बिल्वपत्रैर्महेशानि होमयेच महेश्वरीम् ॥ २२ ॥ स्तवं पठेद् महेशानि (भिश्व)क्रिमुक्तिप्रदायकम् । ततो विसर्जयेद् धीमान् महादेवीं मनोहराम् ॥ २३ ॥ इति ते कथितं दिन्यं कालिकायाः प्रपूजनम् । यः करोति महादेवि स मोचं प्राप्तुयाद् ध्रुवम् ॥ २४ ॥ इह लोके सुखं देवि भवेद् नीलाविधौ प्रिये। अथ वच्ये महादेवि कुण्डानां निर्णयं तथा ॥ २५ ॥ होमार्थं परमेशानि सरस्वत्याः शिवप्रिये । होमस्यैव विधि वच्ये कुएडंन सहितं (विभीशशिव) ॥ २६ ॥ त्रादी भूमिं परीचेत वास्तुलच्यातत्परः । शल्योद्धारं प्रकुर्वीत चाथवा परमेश्वीर ॥ २७ ॥

पौरुषेख प्रमाखेन खनेत् सुरगणार्चिते । वास्तुपूर्वदिशि महादेवि कुगडं प्रकल्पयेत् ॥ २८ ॥ एशान्यां वा महेशानि कुएडं कुर्याद् यथानिधि । सप्तहस्तं नव तथा पश्च पश्च विभेदतः ॥ २६ ॥ चतुरस्रं चतुर्द्वारं निश्चिद्रं तु प्रकल्पयेत् । संस्तरेद् दर्भकेणैव स्त्रेणैव प्रकल्पयेत् ॥ ३० ॥ एककुएडिमते नान्यत् पश्चहस्तगृहं भवेत् । चतुरस्रे महेशानि सर्वकर्माणि साधयेत् ॥ ३१ ॥ प्रमार्ग शृखु देवेशि येन सिद्धो भवेद् मनुः। कर्तुदीचणहस्तस्य मध्यमाङ्गालिपर्वणः ॥ ३२ ॥ मध्यस्य दीर्घमानेन मानाङ्गुलिनिरूपग्रम् ! अष्टिभिश्व यवै(देवि) एकाङ्गलिमिति स्मृतम् ॥ २३ ॥ प्रत्येकसत्रमास्फाल्य तन्मध्ये साधयेत् सुधीः । भागत्रयेण तन्मध्ये विधाय चैव पार्वति ॥ ३४ ॥ दिशोर्मत्स्ययुगं कुर्यात् (तस्यान्या?तन्मत्स्या)दनयोः कचित् । दिचियोत्तरगं सूत्रं यथानालं निपातयेत ॥ ३४ ॥ तत्स्त्राग्रेषु संस्थाप्य कोर्णेषु मकरांब्लिखेत् । कोणस्य मकरस्थानि दिज्ञ स्त्राणि पातयेत् ॥ ३६ ॥ एवं कृते चतुष्कोष्ठं चतुरस्रं च जायते । एतत् कुएडं महेशानि चतुरस्रं सुलच्याम् ॥ ३७ ॥ कुएडविस्तारमानं हि तादृशं परमेश्वरि । तन्मानं परमेशानि तादृग्रूपा च मेखला ॥ ३८ ॥ पश्चत्रिमेखलं कुर्यात् तन्त्रवित् साधकोत्तमः । मेखलात्रितयं चैव महाहोमे महेश्वरि ॥ ३६ ॥

वेटान्निनयनोत्संधविस्तारा इस्तमात्रके । अन्तर्नवाजुलोत्सेघा विस्तृता तु नवाजुला ॥ ४० ॥ सर्वत्रैवंविधं चेत्रं कुएडानामनुरूपतः । एकाङ्गलं परित्यज्य क्रएडान्तर्मेखला भवेत ॥ ४१ ॥ एकहस्ते तु कुएंड वे ह्यन्यत् कुएंड विवर्जयेत् । अर्द्धाङ्गलप्रमाणे तु कुण्डं कुर्याच मन्नवित् ॥ ४२ ॥ सान्विकी मेखला पूर्वा द्वितीया राजसी तथा । वृतीया तामसी प्रोक्ता मेखलानां तु निर्दायः ॥ ४३ ॥ इति ते कथितं दिन्यं मेखलानिर्णयं तथा । अथ वच्ये महेशानि योनिनिर्णयग्रुत्तमम् ॥ ४४ ॥ प्रथमे योनिं कुएडे तुं मेखलान्तरपूर्वतः । कुर्याद् गजोष्ठवर्णं तु कुएडवित् सर्वलच्याम् ॥ ४५ । योनिः षडङ्गुला प्राक्ता चतुरङ्गुलविस्तृता । उन्नता ब्राङ्गुला प्रोक्ता कुएंड हस्तीमते बुधैः ॥ ४६ ॥ नाभि कुराडोदरे कुर्यात् सुधीरष्टदलाब्जवत् । तत्तत्कुरण्डानुरूपां वा नाभिं तत्र विचन्नसः ॥ ४७ ॥ नेत्रवेदाङ्गलोत्सेधविस्तारा नाभिरत्र वै । द्विहस्तादिषु कुएडेषु योनि संवर्धयेत् ऋमात् ॥ ४८ ॥ एकैकाङ्गुलिमानेन तथा नामि च वर्षयेत्। कुएडखले बहिःखानं खलं विद्धि महेश्वरि ॥ ४६ ॥ चतुरस्रक्षलारब्धं नालमध्ये सरन्ध्रकम् । स्थूलमूला च सूचमात्रा उन्नतिः स्थाद् मनोहरा ॥ ४० ॥ बहिःस्थले मेखलायाः स्थानमारभ्ये कारयेत । योनिमध्ये बिलं कुर्यात् तद्वाह्ये प्राहिसंज्ञकम् ॥ ५१ ॥

१ 'प्रथमे मेखने योनि ' ख. पाठः। २ 'कुण्डाद्धः' ख. पाठः। ३ 'बहिः स्थमे-खलाबाद्यस्थानमा' ख. पाटः।

योन्यग्रं वर्धयेद् विद्वान् नाभिर्वृत्ताकृतिर्भवेत् । इस्तमात्रे सहस्रं तु द्विहस्ते चायुतं स्मृतम् ॥ ५२ ॥ चतुर्हस्ते लचमात्रं पदकरे दशलचकम् । दुशहस्ते महेशानि कोटिहोमं समाचरेत् ॥ ५३ ॥ दशहस्तात् परं नास्ति तन्त्रेऽसिन परमेश्वरि । खाताधिक भवेद् रोगी हीने धेनुधनचयः ॥ ५४ ॥ वक्रकुएडे तु मंतापो बन्धुहा हीनमेखले । मेखलारहिते शोकां अभ्यधिक वित्तसंत्तयः ॥ ५५ ॥ भार्याविनाशकं कुएडं योन्याः शून्यं महेश्वरि । अपत्यध्वंसनं कुएडं यदि तत् कएठवर्जितम् ॥ ५६ ॥ उचाटः स्फुटिते छिद्रसंकुले वा मृतिभवेत् । तस्माद् हि परमेशानि ज्ञाला कुएडं प्रसाधयेत् ॥ ५७ ॥ देवीप्रीतिकरं कुएडं सर्वदेवनमस्कृतम् । <mark>मत्रसिद्धिकरं कुएडं</mark> सर्वसारस्वतप्रदम् ॥ ५८ ॥ अथ वच्ये महेशानि हाप्रकार्य सुशोभनम् । यस्मिन् हुला वरारोहे सर्वविद्यामयो भवेत् ॥ ५६ ॥ मएडपस्योत्तरे भागं कुएडान् कृत्वा यथोदितान् । नित्यनैमित्तिककाम्यान् संस्कारं तत्र चाचरेत् ॥ ६० ॥ अष्टादश स्युः संस्काराः कुएडानां तन्त्रवर्त्मना । वीक्षणं मृलमन्त्रेण शरेण प्रोक्तणं चरेत् ॥ ६१ ॥ तेनैव ताडनं दर्भेर्वर्मणाभ्युत्तणं मतम् । अस्रेण खननोद्धारौ हुन्मत्रेण प्रपूरणम् ॥ ६२ ॥ समीकरणमस्त्रेण सेचनं वर्मणा मतम् । कुट्टनं हेतिमत्रेण वर्ममत्रेण मार्जनम् ॥ ६३ ॥

विलेपनं कलारूपकल्पनं तदनन्तरम् । त्रिस्त्रीकरणं पश्चाद् हृदयेनार्चनं भवेत् ॥ ६४ ॥ अस्रेण वजीकरणं हन्मन्रेण जलैः शुभैः । योनिकुएडानि देवेशि संस्कुर्यात् साधकोत्तमः ॥ ३४ ॥ तिसमन् कुएडे महेशानि रेखात्रयं समाचरेत् । प्रागग्रा उदगग्रा वा तिस्रो रेखा लिखेत् ततः ॥ ६६ ॥ प्रागप्राणां स्पृता देवा मुकुन्देशपुरन्दराः । रेखाणाम्रदगग्राणां ब्रह्मवैवस्वतेन्दवः ॥ ६७ ॥ अथवा त्रिकोणवृत्तं चतुरस्रं लिखेत् ततः । तत्र बह्नेयोंगपीठमर्चयेत प्राणवद्यभे ॥ ६८ ॥ वामा ज्येष्ठा चं रौद्री च अम्बिका शक्तयः क्रमात । ततो देवि महाभागे ताराकुएडं प्रपूजयेत् ॥ ६६ ॥ तनमध्ये परमेशानीं नीलां वागीश्वरीं यजेत । ततश्र श्रोत्रियो वर्द्धि तद्धीजनैव चोद्धरेत् ॥ ७० ॥ हँफदकारेण देवेशि ऋव्यादेभ्यस्ततः परम् । वह्विजायावधिर्मश्रं वह्वेः सं(त्यश्ते)जनं जपेत् ॥ ७१ ॥ तममिं शोधयेत् तत्र धेनुमुद्रावगुएठनम् । वारुगोनैव मन्त्रेग अमृतीकरगं मतम् ॥ ७२ ॥ कराभ्यां च समुद्धृत्य भ्रामयेद् उपरि त्रिधा । शिवस्य बीजबुद्ध्या तु तद्योनी परमेश्वरि ॥ ७३ ॥ द्वींबीजमादौ संजप्य वाह्विमृतिं च डेयुताम् । इत्यभ्यच्ये महादेवि इडयाकृष्य सुन्दरि ॥ ७४ ॥ ततः कुम्भकयोगेन कूर्चबीजं समुचरन् । वह्नश्रेतन्यापादान्ते हेयुते परमेश्वरि ॥ ७५ ॥

ततस्तु ज्वालयेद् विह्नं चिन्मत्रेण महेश्वरि । चिन्मत्रं परमेशानि शृखुष्वैकमनाः प्रिये ॥ ७६ ॥ " चित् पिङ्गल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा । वहन्यक्ने परमेशानि न्यासं कुर्याद् वरानने । सहस्राचिंपे हृदयाय नमोऽन्तं न्यासम्रत्तमम् ॥ ७७ ॥ स्विस्तपूर्णीय शिरसे स्वाहान्तोऽयं मनुः स्मृतः । उात्तिष्ठ पुरुषायेति शिखाये वपडित्यपि ॥ ७८ ॥ धूमव्यापिने कवचाय हुमित्येव सुन्दरि । सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषडिति प्रिये ॥ ७६ ॥ धनुर्धराय अस्ताय फडित्यङ्गानि संन्यसेत्। <mark>त्र</mark>ावाहनस्य मत्रं वे शृखु हे नगनन्दिनि ।। ८० ।। प्रगावं पूर्वमुद्धत्य वैश्वानर ततः परम् । जातवेद लोहिताच इहावह ततः परम् ॥ ८२ ॥ सर्वकर्माणि साधय विद्वजायाविधर्मनुः । इत्यनेन च संपूज्य ध्यायेट् विह्नं समाहितः ॥ ८३ ॥ ध्यानं शृखु महेशानि ध्यानात् सार्वज्ञकारकम् । वन्धुकपुष्पसंकाशं सुतप्तकनकप्रभम् ॥ =४ ॥ पद्महस्तं महाबाहुं वदनद्वयशोभितम् । सप्तच्छन्दोमयकरं वसतित्र(य)विग्रहम् ॥ ८५ ॥ त्रिधा ज्ञात्वा त्रिपादार्थं हव्यकव्यविवाहनम् । ब्रह्माध्वर्युद्गातृहोत्-चतुःशृङ्गविराजितम् ॥ ८६ ॥ पश्चरात्रं पाशुपतं देवानां तु महामतम् । बौद्धं वैदिकमित्येतत् पद्पिङ्गलविलोचनम् ॥ ८७ ॥ वदार्थचतुरश्रोत्रं स्तोत्रशस्त्रमयध्वनिम् । रसातलजटाबद्ध-मिणकोटरभास्करम् ॥ ८८ ॥

हेमालङ्कारसंयुक्तं हेमकुएडलमिएडतम् । रक्ताम्भोरुहमध्यस्थं स्वस्तिकासनसंस्थितम् ॥ ८६ ॥ ृष्टहेदशसमालम्बि-सौवर्णधृतपात्रकम् । वामैस्त्रिभिर्वाहुभिश्र द्धानं रक्तवाससम् ॥ ६० ॥ सदा शब्दायमानं तु एधमानं स्वतेजसा । तोमरं तालवृन्तं च सौवर्णघृतपात्रकम् ॥ ६१ ॥ व्यावृत्तताम्रवदनं सप्तजिह्वासमाक्रलम् । एवं ध्यायेद् महाविद्वं चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥ ६२ ॥ सप्त जिह्वाः प्रपूज्याथ पूर्वादिदिन्नु सुन्दरि । बाह्म्याद्याः पूजयेद् देवि स्वकर्मसिद्धये प्रिये ॥ ६३ ॥ ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। वाराही च तथेन्द्राणी चाम्रुएडा चैत्र सुन्दरि ॥ ६४ ॥ महालच्मीमहेशानि पूजयेत परमेश्वरि । बहिर्देशे पुनर्लच्मीस्तथा चैव सरस्वती ॥ ६५ ॥ रतिः प्रीतिश्र कीर्तिश्र शान्तिः पुष्टिश्र सुन्दरि । तुष्टिश्रेव महेशानि बहिर्देशे प्रपूजयेत् ॥ ६६ ॥ मेखलासु महेशानि ब्रह्माणं पूजयेत् सुधीः । मेखलासु च सर्वासु वेष्टयेद् दर्भसंकुलैः ॥ ६७ ॥ त्रिपंत्तयाचरितं कुएडं तता व्याहातिभिर्हुनेत् । त्रिः प्रताप्य महेशानि सुवं च प्रोत्त्रयेज्जलैः ॥ ६८ ॥ वामदिचणहस्ताभ्यां पुनः प्रताप्य सुन्दरि । दिच्णे परमेशानि स्थापयेच सुवसुचौ ।! ६६ ॥ अस्त्रमञ्जेण देवेशि आज्यपात्रस्य प्रोत्तराम् । ततः पवित्रं तस्मिन् वै चिप्त्वा वह्नौ च निचिपेत् ॥ १०० ॥

सुवेश परमेशानि हदन्तेन महेश्वरि । तत्पात्रादाज्यमानीय हुनेद्वह्वौ महेश्वरि ॥ १०१ 🖫 अग्रये च महेशानि सोमाय च ततः परम् । अप्रीषोमपदौ ङेन्तौ वह्विजायावाधिः प्रिये ॥ १०२ ॥ वामदिचिणमध्यात त गृह्णीयाद त्राज्यप्रत्तमम् । अप्रये स्विष्टकृते स्वाहा हुनेत् सुरगणार्चिते ॥ १०३ ॥ मायाबीजं महेशानि हृदन्तेन महेश्वरि । गर्भाधानादिकं कर्म कल्पयामि महेश्वरि ॥ १०४ ॥ सप्तसप्ताहुतीर्दद्याद्नयेषां परमेश्वरि । विवाहान्तं कर्मगणं प्राच्य संस्कारमाचरेत् ॥ १०५ ॥ तसिन्नमी महेशानि देवीं संपूजयेन्नरः । तद्वद्वेरात्मना चैक्यं विभाव्य परिकल्पमेत् ॥ १०६ ॥ तत्रश्च मृलमश्रेण जुहुयात् षोडशाहुतीः । सतिलैश्व त्रिमध्वक्तैः सरक्तैः करवीरकैः ॥ १०७ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा अष्टोत्तरशतं तथा। जुहुयाद् मूलमञ्रेण महादेव्ये महेश्वरि ॥ १०० ॥ पृथक् कृत्वा महेशानि हुनेदावरणादिकम् । प्रगावं पूर्वमुचार्य अग्रयं चैतदेव हि ॥ ४०६ ॥ पृथिव्ये चैव महते स्वाहान्तोऽयं मनुः स्पृतः । भुवश्र वायवे चैव अन्तरिचाय चैव हि ॥ ११० ॥ दिवे चैव महेशानि विद्वजायाविधर्मनुः । स्वर्गीय चैव स्वर्याय तथा चन्द्रमसे प्रिये ॥ १११ ॥ नचत्रेम्यो महेशानि विद्वजायाविधर्मेनुः । तदन्ते महतीं पूर्व (जां) कुर्यात् चैव वरानने ॥ ११२ ॥ तद्विह्नं रचयद् धामान् यथाशक्ति विधानतः । न्युब्जेन पाणिना देवि होमयेत् सुरवन्दिते ॥ ११३ ॥ उत्तानेनैव इस्तेन यदि होमं करोति च । तदा तज्जनितं पुष्यं न भवेत परमेश्वरिः॥ ११४ ॥ इति ते कथितं दिव्यं क्रएडादीनां निरूपणम् । प्रयत्नात् परमेशानि कर्तव्यं होमकर्मिण ॥ ११५ ॥ अथ वच्ये महेशानि सावधानावधारय । माघे मासि सिते पन्ने सप्तमी या तिथिभवेत् ॥ ११६ ॥ तस्यां रात्रौ महादेवीं पूजयेत् परमेश्वरीम् । चतुर्भुजां महारौद्रीं रमशानालयवासिनीम् ॥ ११७ ॥ मुएडाभयखङ्गवरान् द्धतीं परमेश्वरीम् । मुण्डमालासमाकीर्णां लोचनत्रयसंयुताम् ॥ ११८ ॥ गते तु प्रथमे यामे तृतीयप्रहरावधि । पूजयेत परमेशानीं महाविभवविस्तरैः ।। ११६ ॥ पूर्वीक्रप्जया देवि पूजयेत् कालरात्रिकाम् । सहस्रस्य प्रमाणेन जपं कुर्यात् श्रुचिसिते ॥ १२० ॥ होमयेत परमेशानि पूर्वोक्नेन महेश्वरि । नैवेद्यं परमं देवि अष्टद्रव्यादिकं प्रिये ॥ १२१ ॥ दद्यात श्रियतरं वस्तु महामायात्रियंकरम् । अकुर्वन् निरयं याति सत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ १२२ ॥ ऋथ ते कथयिष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिम् । त्राचम्य प्राङ्ग्रुस्तो भृत्वा दिवसे परमेश्वरि ॥ १२३ ॥ रात्री उदङ्ग्रुखः कुर्याद् आद्विकं त्रियमुत्तमम् । अन्येषां पापराशीनां नाशकं विद्धि पार्वति ॥ १२४ ॥

श्रृषाहत्या सुरापानं सुवर्णहरणं तथा । गुरुदाराभिगमनं यचान्यद् दुष्कृतं कृतम् ॥ १२५ ॥ सर्वमेतत् पुनातीयं महाभैरवरूपधृत्। द्विश्वजां पीतवसनां नानालङ्कारभूषितास् ॥ १२६ ॥ रक्तवर्णा कृशाङ्गी च त्रिवलीवलयोज्ज्वलाम् । पुस्तकं परमं दिव्यं दिचणे निभ्रतीं शुभाम् ॥ १२७ ॥ शिचास्त्रं तथा वामे विश्रतीं नयनत्रयाम् । कौशेयवसनां चापि देवीं सन्ध्यां विभावयेत ॥ १२८ ॥ इति ते कथितं दिव्यं ध्यानं सुरगणार्चिते । च्यात्वा सन्ध्यां विशेषेण सर्वपापचयो भवेत् ॥ १२६ ॥ शाचमनं तथा वापि तीर्थस्यावाहनं ततः । प्राथायामं पडङ्गस्य न्यासमुत्तमकं ततः ॥ १३० ॥ इस्ततले जलं नीत्वा मन्त्रमुचार्य पश्चधा । गलितोदकतो देवि मुर्धानमभिषेचयेत् ॥ १३१ ॥ तजलं दिचे एं हस्ते आदाय परमेश्वरि । तेजोरूपं तजलं तु कर्षयेद् इडया प्रिये ॥ १३२ ॥ प्रचान्य पापं देहान्तः रेचयेत् पिङ्गलान्तरात् । इस्तस्य चालनं कुर्याद् ऋर्घं सूर्याय दापयेत् ॥ १३३ ॥ महादेव्ये त्रिरावृत्त्या चार्घ्यं दद्यात् सुरेश्वरि । गायत्री ध्यानसंयुक्तां प्रजपेत् तदनेन्तरम् ॥ १३४ ॥ ततो देवान् प्रतप्येंच इष्टदेवं त्रिः तर्पयेत् । जपं समर्प्य देवेशि मृलमत्रं जपेत् ततः ॥ १३५ ॥ मष्टोत्तरशतावृत्त्या प्रजप्य मन्त्रग्रुत्तमम् । ततो जपं समर्प्यैवं प्रणमेदं दग्डवद् भ्रुवि ॥ १३६ ॥

प्राणायामं पडङ्गं च कुर्याच्चान्ते महेश्वरि । अमावास्या पौर्णमासी श्राद्धीयदिवसे तथा ॥ १३७ ॥ संक्रान्तौ परमेशानि सन्ध्यां चैव समाचरेत । चतुर्विधानि कर्मााण देवका(ष्टेश्यें)षु पार्वति ॥ १३८ ॥ श्रागमं न तथा विद्धि यतो नित्यागमित्रया । सन्ध्यां सायन्तनीं कुर्याद् द्वादश्यादिष्वपि प्रिये ॥ १३६ ॥ अक्वन निरयं याति एकमेव हि मद्भनः । इति ते कथितं दिव्यमाहिकाचारम्रत्तमम् ॥ १४० ॥ त्रिःसन्ध्यां परमेशानि कुर्यात् साधकसत्तनः । नास्ति यस्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ १४१ ॥ कुद्धा भगवती तस्य कामान् इष्टान् निहन्ति वै। संचेषेणैव देवेशि श्रुण पूजाविधि शिवे ॥ १४२ ॥ श्रादी ऋष्यादिविन्यासः करश्रद्धिस्ततः परम् । ब्राङ्गलीव्यापकन्यासौ हृदादिन्यास एव च ॥ १४३ ॥ तालत्रयं च दिग्बन्धः प्राणायामस्ततः परम् । ध्यानं पूजा जपश्रेतत् सर्वतत्रेष्वयं क्रमः ॥ १४४ ॥ विलदानं तथा कार्यं यथावत् तत्रवेदिमिः । पूजयेद् भैरवं दुर्गा तथा चैव महेश्वरीम् ॥ १४५ ॥ वृषमं नन्दिनं चैव अतियत्नेन पूजयेत्। महाकालं यजेद् धीमान् सर्वागमविशारदः ॥ १४६ ॥ चकराजं पूजियत्वा सर्वेसिद्धाश्वरो भवेत् । आदौ लिक्नं महादेवं पूजयेद् यत्नतः शिव ॥ १४७ ॥ तिसिश्चैव हि समये स्वेष्टदेवं प्रपूजयेत्। तसाद निर्माच्यपुष्पं च गृह्णीयाद् भक्तिभावतः ॥ १४८ ॥

## इष्टपूजां विना लिङ्गानिर्माच्यं च निषिष्यते ।

इति श्रीबृहस्रीलतत्रे भैरवभैरवीसंवादे (कालीध्यानादिप्जा-कुण्डमेखलायोनिनिर्णय-अग्निकार्यादिनिरूपणं ) सप्तदशः

पटलः ॥ १७ ॥

अथ

श्रष्टादशः पटलः ।

श्रीदेन्युवाच ।
द्वेदवे महादेव सृष्टिस्थित्यन्तकारक ।
प्रसङ्गेन महादेव्या विस्तरं कथितं मिय ॥ १ ॥
देव्या नीलसरस्वत्याः सहस्रं परमेश्वर ।
नाम्नां श्रोतुं महेशान प्रसादः कियतां मिय ।
कथयस्य महादेव यद्यहं तव वल्लभा ॥ २ ॥

श्रीभैरव उवाच ।

साधु पृष्टं महादेवि सर्वतत्रेषु गोपितम् ।

नाम्नां सहस्रं तारायाः कथितुं नैव शक्यते ॥ ३ ॥

प्रकाशात् सिद्धिहानिः स्यात् श्रिया च परिहीयते ।

प्रकाशयति यो मोहात् पणमासाद् मृत्युमाप्त्रयात् ॥ ४ ॥

अकथ्यं परमेशानि अकथ्यं चैव सन्दरि । चमस्य वरदे देवि यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ ५ ॥ सर्वस्वं शृख्य हे देवि सर्वागमविदां वरे । धनसारं महादेवि गोप्तव्यं परमेश्वरि ॥ ६ ॥ आयुर्गोप्यं गृहच्छिद्रं गोप्यं न पापभाग् भवेत । सुगोप्यं परमेशानि गोपनात् सिद्धिमश्तुते ॥ ७ ॥ प्रकाशात् कार्यहानिश्च प्रकाशात् प्रलयं भवेत् । तसाद भद्रे महेशानि न प्रकाश्यं कदाचन ॥ = ॥ इति देववचः श्रुत्वा देवी परमसुन्दरी । विस्मिता परमेशानी विषा तत्र जायते ॥ ६ ॥ शृखु हे परमेशान कृपासागरपारग । तव स्नेहो महादेव मयि नास्त्यत्र निश्चितम् ॥ १० ॥ भद्रं भद्रं महादेव इति कृत्वा महेश्वरी । विमुखीभृय देवेशी तत्रास्ते शैलजा शुभा ॥ ११ ॥ विलोक्य विमुखीं देवीं महादेवो महेश्वरः । प्रहस्य परमेशानीं पारेष्वज्य प्रियां कथाम् ॥ १२ ॥ कथयामास तत्रैव महादेव्यै महेश्वरि । मम सर्वस्वरूपा त्वं जानीहि नगनन्दिनि ॥ १३ ॥ त्वां विनाहं महादेवि पूर्वीक्तशवरूपवान् । चमस्व परमानन्दे चमस्व नगनन्दिनि ॥ १४ ॥ यथा प्राणो महेशानि देहे तिष्ठति सुन्दरि । तथा त्वं जगतामाद्ये चरणे पतितोऽसम्यहम् ॥ १४ ॥ इति मत्वा महादेवि रच मां तव किङ्करम् । ततो देवी महेशानी त्रैलोक्यमोहिनी शिवा ॥ १६ ॥

१ 'शिवे ' ख. पाठः।

महादेवं परिष्वज्य प्राह गद्भदया गिरा ।
सदा देहस्वरूपाहं देही त्वं परमेश्वर ॥ १७ ॥
तथापि वश्चनां कर्तुं मामित्थं वदिस प्रियम् ।
महादेवः पुनः प्राह भैरिव प्राणवल्लमे ॥ १८ ॥
नाम्नां सहस्रं तारायाः श्रोतुमिच्छस्यशेषतः ।
श्रीदेव्युवाच ।

न श्रुतं परमेशान तारानामसदस्रकम् । कथयस्त्र महाभाग सत्यं परमसुन्दरम् ॥ १६ ॥ (श्रीपार्वत्युवाच ।)

कथमीशान सर्वज्ञ लभन्ते सिद्धिमुत्तमाम् ।
साधकाः सर्वदा येन तन्मे कथय सुन्दर ॥ २० ॥
यसात् परतरं नास्ति स्तोत्रं तन्त्रेषु निश्चितम् ।
सर्वपापहरं दिन्यं सर्वापद्धिनिनारकम् ॥ २१ ॥
सर्वज्ञानकरं पुरायं सर्वमङ्गलसंयुतम् ।
पुरश्चर्याशतैस्तुल्यं स्तोत्रं सर्वप्रियङ्करम् ॥ २२ ॥
वश्यप्रदं मारणदम्रचाटनप्रदं महत् ।
नाम्नां सहस्रं तारायाः कथयस्य सुरेश्वर ॥ २३ ॥
श्रीमहादेय उनाच ।

नाम्नां सहस्रं तारायाः स्तोत्रपाठाद् भिविष्यति ।
नाम्नां सहस्रं तारायाः कथिष्याम्यशेषतः ॥ २४ ॥
शृखु देवि सदा भक्त्या भक्तानां परमं हितम् ।
विना पूजोपहारेण विना जा(पेश्प्ये)न यत् फलम् ॥ २५ ॥
तत् फलं सकलं देवि कथिष्यामि तच्छृणु ।
डों ऋ(स्याःश्स्य) श्रीतारादेव्या भिक्किकुलसर्व(स्व) नाम्नः (सह-

मनाम ) स्तोत्रस्य, अन्तोभ्य ऋषिः, बृहती-उष्णिक् छन्दः, श्रीउग्र-तारा श्रीमदेकजटा श्रीनीलसरस्वती देवता, पुरुषार्थचतुष्टयसि-द्वयर्थे विनियागः ॥ तारा रात्रिर्महारात्रिकीलरात्रिर्महामतिः'। कालिका कामदा माया महामाया महास्मृतिः ।। २६ ॥ महादानरता यज्ञा यज्ञोत्सवविभाषिता । चन्द्रवक्त्रां चकोराची चारुनेत्रा सुलोचना ॥ २७ ॥ त्रिनेत्रा महती देवी क्रक्लाची मनोरमा । त्राह्मी नारायणी ज्योतस्त्रा चारुकेशी सुमूर्धजा ।। २८ ॥ वाराही वारुणी विद्या महाविद्या महेश्वरी। सिद्धां कुश्चितकेशा च महायज्ञस्वरूपिणी ॥ २६ ॥ गौरी चम्पकवर्णा च कृशाङ्गी शिवमोहिनी । सर्वानन्दस्वरूपा च सर्वशङ्कैर्कतारिखी ॥ ३० ॥ विद्यानन्दमयी नन्दा भद्रकाली स्वरूपिणी । गायत्री सुचरित्रा च कौलत्रतपरायणा ॥ ३१ ॥ हिरएयगर्भा भूगर्भा महागर्भा सुलोचनी । हिमवत्तनया दिव्या महामेघस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ जगन्माता जगद्वात्री जगताम्रपकारिणी । एन्द्री सौम्या तथा घोराँ वारुणी माधवी तथा ॥ ३३ ॥ आग्नेयी वैनतेयी च एशानी चिएडकात्मिका । सुमेरुतनया नित्या सर्वेपामुपकारिग्णी ॥ ३४ ॥

१ कियालिनी ' स्व. पाठः । २ 'महोत्सवा ' स्व. । ६ 'वज्रा ' क. । ४ 'हरा ' स्व. । ४ 'पिइना' स्व. । ६ ' संकट ' स्व. । ७ 'वास्ता' स्व. । म 'वायवी' स्व. । ६ 'नर्ज्यती चेव' है. पाठः ।

ललजिह्वा सरोजाची मुएड'स्रक्परिभूपिता । सर्वानन्दमयी सर्वा सर्वानन्दस्वरूपिणी ॥ ३५ ॥ धृतिर्मेघा तथा लच्मीः श्रद्धा पन्नगगामिनी । रुक्मिणी जानकी दुर्गाम्बिका सत्यवती रतिः ॥ ३६ ॥ कामारूया कामदा नन्दा नारसिंही सरस्वती । महादेवरता चएडी चएडदोर्द्एडखिएडनी ॥ ३७ ॥ दीर्घकेशी सकेशी च पिक्ककेशी महाकचा । भवानी भवपत्नी (१००) च भवभीतिहरा सती ।। ३८ ॥ पौरन्दरी तथा विष्णोर्जाया माहेश्वरी तथा । सर्वेषां जननी विद्या चार्वङ्गी दैत्यनाशिनी ॥ ३६ ॥ सर्वे रूपा महेशानी कामिनी वरवार्शनी । महाविद्या महामाया महामेधा महोत्सवा ॥ ४० ॥ विरूपा विश्वरूपा च मुडानी मुडंबल्लमा । कोटिचन्द्रप्रतीकाशा शतसर्यप्रकाशिनी ॥ ४१ ॥ जब्जुकन्या महोग्रा च पार्वती विश्वमोहिनी । कामरूपा महेशानी नित्योत्साहा मनस्विनी ॥ ४२ ॥ वैक्रण्ठनाथपति च तथा शङ्करमोहिनी । काश्यपी कमला कृष्णा कृष्णरूपा च कालिनी ॥ ४३ ॥ माहेश्वरी वृषारूढा सर्वविस्मयकारिगी। मान्या मानवती शुद्धा कन्या हिमगिरेस्तथा ॥ ४४ ॥ अपर्णा पद्मपत्राची नागयज्ञोपवीतिनी । महाशङ्कथरा कान्ता कमनीया नगात्मजा !! ४५ ॥ ब्रह्माणी वैष्णवी शम्भोजीया गङ्गा जलेश्वरी । भागीरथी मनोबुर्द्धिर्नित्या विद्यामयी तथा ॥ ४६ ॥

१ 'मुक्रा'क. । २ 'शची' ल. । ३ 'नित्या' ल. । ४ 'घोररूपा' ल. । ४ 'मृत्यु स. पाठः ।

हर्रात्रया गिरिसता हरपत्नी तपस्त्रिनी । महाव्याधिहरा देवी महाघोरस्वरूपिशी ॥ ४७ ॥ महापुरायप्रभा भीमा मधुकेटभनाशिनी । राह्विनी विज्ञिणी धात्री तथा पुस्तकधारिणी ।। ४८ ॥ चामुएडा चपला तुङ्गा शुम्बद्त्यानिकृन्तनी । शान्तिर्निद्रा महानिद्रा पूर्णनिद्रा च रेखका ॥ ४६ ॥ कं।मारी कुलजा कुन्ती कें।लब्रतपरायणा । वनदुर्गो सदाचारा द्रोपदी द्रुपदात्मजा ॥ ५० । यशस्विनी यशस्या च यशोधात्री यशःप्रदा । सृष्टिरूपा महागारी निशुम्बप्राणनाशिनी । ५१ ॥ पश्चिनी (२००) वसुधा पृथ्वी रोहिसी विनध्यवासिनी । शिवशक्तिर्महाशक्तिः शक्तिनी शक्तिनिर्मतौ ॥ ५२ ॥ द्देत्यप्रागहरा देवी सर्वरचणकारिगी। चान्तिः चंमङ्करी चैव वृद्धिरूपा महाधना ॥ ५३ ॥ श्रीविद्या भैरवी भव्या भवानी भवनाशिनी। तापिनी भाविनी सीता तीच्णतेजःस्वरूपिणी ॥ ५४ ॥ दात्री दानपरा काली दुर्गा दैत्यविभूषणा । महापुरायप्रदा भीमा मधुकैटभनाशिनी ॥ ५५ ॥ पद्मा पद्मावती कृष्णा तुष्टा पुष्टा तथाविशी । विजिगी वजहस्ता च तथा नारायगी शिवा ।। ५६ ॥ खिद्गनी खद्गहस्ता च खद्गखपरधारिखी। देवाङ्गना देवकनयाँ देवमाता पुलोमजा ॥ ५७ ॥ सुखिनी स्वगदात्री च सर्वसौख्यविवर्धिनी । शीला शीलावती सूचमा सूचमाकारा वरप्रदा ॥ ५८ ॥

१ कि हिन्तः ' ख. । २ 'नाशिती' ख. । ३ 'भय' ख. । ४ 'मान्या' ख. पाटः ।

वरेएया वरदा वाणी ज्ञानिनी ज्ञानदा सदौ । उग्रकाली महाकाली भद्रकाली च द्विणा ॥ ५६ ॥ भृगुवंशसमुद्भूता भागवी भृगुवन्नभा । श्रुलिनी शुलहस्ता च कर्त्रीखर्परधारिगी ॥ ६० ॥ महावंशसमुद्धता मयुरवरवाहना । महाशङ्खरता रक्नो रक्नखर्परधारिखी ॥ ६१ ॥ रक्ताम्बरधरा रामा रमणी सुरनायिका । माचदा शिवदा श्यामा मदविश्रममन्थरा ॥ ६२ ॥ परमानन्ददा ज्येष्ठा योगिनी गणसेविता । सारा जाम्बवती चैव सत्यभामा नगात्मजा ॥ ६३ ॥ रौद्रा रौद्रवला घोरा रुद्रसारारुणात्मिका । रुद्ररूपा महारोद्री (३००) रोद्रदैत्यविनाशिनी ॥ ६४ ॥ कौमारी कौशिकी चएडाँ कालदैत्यविनाशिनी । शम्भुपत्नी शम्भुरता शम्भुजाया महोदरी ॥ ६५ ॥ शिवपती शिवरता शिवजाया शिवप्रिया । हरपत्नी हररता हरजाया हरत्रिया ॥ ६६ ॥ मद्नान्तककान्ता च मद्नान्तकबन्नभा । गिरिजा गिरिकन्या च गिरीशस्य च वन्नभा ॥ ६७ ॥ भूता भव्या भवा स्पष्टा पावनी परपालिनी । <mark>ऋदृश्या च व्यक्तरूपा इष्टानिष्टप्रवर्द्धिनी ॥ ६८ ॥</mark> अच्युता प्रच्युतप्राणा प्रमदा वासवेश्वरी। अपांनिधिसमुद्धता धारिणी च प्रतिष्ठिता ॥ ६६ ॥ उद्भवा चोभणा चेमा श्रीगर्भा परमेश्वरी । कमला पुष्पदेहा च कामिनी कञ्जलोचना ॥ ७० ॥

<sup>ं</sup> मता ' स्तः । २ 'शक्रा ' सः पाठः । ३ 'विद्या 'सः पाठः ।

शरएया कमला श्रीतिर्विमलानन्दवर्धिनी । कपर्दिनी करांला च निर्मला देवरूपिणी ॥ ७१ ॥ उदीर्गभुषणा भव्या सुरसेना महोद्री । श्रीमती शिशिरा नव्यां शिशिराचलकन्यका ॥ ७२ ॥ सरमान्या सरश्रेष्ठा ज्येष्ठा प्रागेश्वरी स्थिरा । तमोधी ध्वान्तसंहत्री प्रयतात्मा पतित्रता ॥ ७३ ॥ प्रद्योतिनी स्थारूढा सर्वलोकप्रकाशिनी । मधाविनी महावीर्या इंसी मंसारतारिणी ॥ ७४ ॥ प्रगतप्राणिनामार्तिहारिषी देत्यनाशिनी । डाकिनी शाकिनीटेवी वरखट्टाङ्गधारिखी ॥ ७५ ॥ कोमुदी कुमुदानन्दाँ कीलिका कुलजामरा । गर्विता गुणसंपन्ना नगजा खगवाहिनी ॥ ७६ ॥ चन्द्रानना महोग्रा च चारुमधंजशोभना । मनोज्ञा माधवी मान्या (४००) माननीया सतां सहत् ॥ ७७ ॥ ज्येष्टा श्रेष्टा मधा पुष्या धनिष्टा पूर्वफाल्गुनी । रक्तवीजनिहन्त्री च रक्तवीजविनाशिनी ॥ ७८ ॥ चएडग्रएडनिहन्नी च चएडग्रएडविनाशिनी। कर्त्री हर्त्री सकर्त्री च विमलामलवाहिनी ॥ ७६ ॥ विमला भारकरी वीर्णा महिषासुरघातिनी । कालिन्दी यमुना बृद्धा सुर्रीभेः बालिका सती ॥ ८० ॥ कोशल्या कामुदी मेत्रीरूपिगी चाप्यरुन्धती। पुरारिगृहिसी पूर्णा पूर्णानन्दस्वरूपिसी ॥ =१ ॥ पुरुडरीकाचपनी च पुरुडरीकाचवल्लभा । संपूर्णचन्द्रवद्ना बालचन्द्रसमप्रभा ॥ द्र ॥

१ 'नन्दा' ल. । २ 'परि' ख. । ३ 'कुन्दा' ल. पाठः । ४ ' महागुणा 'ल. पाठः । ४ 'भीमा ' ल. । ६ 'युवतिः ' ख. पाठः

रवती रमणी चित्रा चित्राम्बरविभूषणां। सीता वीणावती चैत्र यशोदा विजया प्रिया ॥ =३ ॥ नवपुष्पसमुद्भूता नवपुष्पोत्सवोत्सवा । <mark>नवपुष्पस्रजामाला माल्यभृषसभृषिता ।। ८४ ॥</mark> नवपुष्पसमप्राणा नवपुष्पोत्सवप्रिया । प्रतमराडलमध्यस्था सर्वाङ्गसुन्दरी शिवा ॥ ८५ ॥ नवपुष्पातिमका पष्टी पुष्पस्तबकमण्डला । नवपुष्पगुर्णापेता श्मशानंभेरवत्रिया ॥ ८६ ॥ कुलशास्त्रप्रदीपा च कुलमार्गप्रवर्द्धिनी । रमशानभरवी काली भरवी भैरविषया ॥ ८७ ॥ आनन्दभरवी ध्येया भैरवी कुरुभैरवी। महाभैरवसंत्रीता भरवीकुलमोहिनी ॥ == ॥ श्रीविद्याभरवी नीतिभरवी गुणभरवी । संगोडभरवी पुष्टिभरवी तुष्टिभरवी ॥ = ॥ संहारभैरवी सृष्टिभैरवी स्थितिभैरवी । त्र्यानन्दभैरवी वीरा सुन्दरी स्थितिसुन्दरी ॥ ६० ॥ गुणानन्दस्वरूपा च सन्दरी कालरूपिणी। श्रीमायासुन्दरी सोम्यसुन्दरी लोकसुन्दरी ॥ ६१ ॥ श्रीविद्यामोहिनी बुद्धिर्महाबुद्धिस्वरूपिणी । मल्लिका हाररिसका हार(ा)लम्बनसुन्दरी ॥ ६२ ॥ नीलपङ्कजवर्णा (५००) च नागकेसरभृषिता । जपाकुसुमसङ्काशा जपाकुसुमशोभिता ॥ ६३ ॥ प्रिया प्रियङ्करी विष्णोद्धिनवेनद्रविनाशिनी । ज्ञानेश्वरी ज्ञानदात्री ज्ञानानन्दप्रदायिनी ॥ ६४ ॥

१ 'भृषितां ' ख. । २ ' शरीर ' ख. पाटः ।

गुगागीरवसंपन्ना गुगाशीलसमन्विता । रूपर्यावनसंपन्ना रूपर्यावनशोभिता ॥ ६४ ॥ गुणाश्रया गुणरता गुणगावरसुन्दरी । मदिरामोदमत्ता च ताटङ्कद्वयशोभिता ॥ ६६ ॥ वृजमृलम्थिता देवी वृज्ञशाखोपरिस्थिता । तालमध्याप्रनिलया बृज्ञमध्यनिवासिनी ॥ ६७ ॥ स्वयमभृपुष्पसंकाशा स्वयमभृपुष्पधारिगा। म्वयमभूकुमुमप्रीता म्वयमभृपुष्पशोभिनी ॥ ६= ॥ म्वयम्भृपुष्परसिका नम्ना ध्यानवती सुधा । शुक्रीप्रया शुक्ररता शुक्रमजनतत्परा ॥ ६६ ॥ पृर्णपर्णा सुपर्णा च निष्पर्णा पापनाशिनी । महिरामोदसंपन्ना मदिरामोदधारिखी ॥ १०० मवाश्रया सर्वगुणा नन्दनन्दनंधारिणी । नारीपुष्पसमुद्भृता नारीपुष्पोत्सवोत्सवा ॥ १०१ ॥ नारीपुष्पसमत्रासा नारीपुष्परता मृगी । मर्वकालो इवप्रीता सर्वकालो इवोत्सवा ॥ १०२ ॥ चतुभुजा दशभुजा ऋष्टादशभुजा तथा। द्विभुजा पड्भुजा त्रीता रक्तपङ्कजशोभिता ॥ १०३ ॥ काबरी कारवी कार्या कुरुकुल्ला कपालिनी । सुद्धिकद्लीजङ्घा रम्भोरू रामवन्नमा ॥ १०४ ॥ निशाचरी निशामृतिनिशाचन्द्रसमप्रभा । चान्द्री चान्द्रकला चन्द्रा चारुचन्द्रानिभानना ॥ १०५ ॥ (श्रो?स्रो)तस्वती स्रुतिमती सर्वदुर्गतिनाशिनी । सर्वोधारा सर्वमयी सर्वानन्दस्बरूपिणी ॥ १०६ ॥

१ 'शुक्त' ख. पाटः । २ 'नन्दकन्दल' ख. पाटः ।

सर्वचकेथरी सर्वा सर्वमन्त्रमयी शुभा । सहस्रनयनप्राणा सहस्रनयनप्रिया ॥ १०७ ॥ सहस्रशीर्षा सुपमां संदम्भा सर्वभिचिका । यष्टिका यष्टिचक्रस्था पड्क्यंफलदायिनी ॥ १०८ ॥ पड्विंशपद्ममध्यस्था पड्विंशकुलमध्यगा । हुँकास्वर्णानिलया हुँकाराचरभूपणा ॥ १०६ ॥ हकारवर्णनिलया हकाराचरभूषणा । हारिणी हारवलिता हारहीरकभूषणा ॥ ११० ॥ द्वींकारवीजसहिता द्वींकारेरुपशोभिता (६००)। कन्दपस्य कला कुन्दा कोलिनी कुलद्रिता ॥ १११ ॥ कतकीकुसुमप्राणा केतकीकृतभृषणा । कतकीकुसुमासका केतकीपरिभृषिता ॥ ११२ ॥ कपूरपूर्णवदना महामाया महेश्वरी । कला केलिः किया कीणो कदम्बकुसुमोत्सुका ॥ ११३ ॥ काद्म्विनी करिशुएडा कुञ्जरेश्वरगामिनी । खवा सुखञ्जनयना खञ्जनद्वन्द्वभूषणा ॥ ११४ ॥ खद्यात इव दुर्लचा खद्यात इव चश्चला। महामाया जगद्धात्री गीतवाद्यप्रिया एतिः ॥ ११५ ॥ गर्गश्वरी गर्गेज्या च गुर्गपूज्या गुराप्रदा । गुणाढ्या गुणसंपन्ना गुणदात्री गुणात्मिका ॥ ११६ ॥ गुर्वी गुरुतरा गौरी गाणपत्यफलप्रदा । महाविद्या महामेधा तुलिनी गणमोहिनी ॥ ११७ ॥ भव्या भविष्या भाव्या भावनीया भवातिमका । यर्घरा घोरवदना घोरदैत्यविनाशिनी ॥ ११८ ॥

**१ 'सुसमा** ' ख्रु पाठः । २ 'करिगतिः ' ख. पाठः ।

योरा घोरवती घोष्या' घोरपुत्री घनाचला'। चर्चेरी चारुनयना चारुवक्त्रा चतुर्गुणा ॥ ११६ ॥ चतुर्वेदमयी चएडी चन्द्रास्या चतुरानना । चलचकोरनयना चलत्खञ्जनलोचना ॥ १२० ॥ चलदम्भोजनिलया चलदम्भोजशोभिता । छत्री छत्रप्रिया छत्रा छत्रचामरशोभिता ॥ १२१ ॥ छिन्नछदा छिन्नशिराश्छिन्ननासा छलारिमका । छलाढ्या छलसंत्रस्ता छलरूपा छलस्थिरा ॥ १२२ ॥ छकारवर्णनिलया छकाराट्या छलप्रिया । छविनी छबनिरता छबच्छबनिवासिनी ॥ १२३ ॥ जगन्नाथप्रिया जीवा जगन्म्रक्तिकरी मता। जीर्णा जीमृतवनिता जीमृतैरुपशोभिता ॥ १२४ ॥ जामाठवरदा जम्भा जमलार्जुनभन्जिनी । कर्भरी भाकृतिर्भन्नी करी (७००) कर्भरिका तथा ॥ १२५॥ टङ्कारकारिणी टीका सर्वेटङ्कारकारिणी । ठंकराङ्गी डमरुका डाकारा डमरुप्रिया ॥ १२६ ॥ ढकारावरता नित्या तुलसी मणिभूषिता । तुला च तोलिका तीर्णा तारा तारिणका तथा ॥ १२७ ॥ तत्रविज्ञा तत्ररता तत्रविद्या च तत्रदा । तात्रिकी तत्रयोग्या च तत्रसारा च तत्रिका ॥ १२८ ॥ तत्रधारी तत्रकरी सर्वतत्रस्वरूपिणी । तुहिनांश्चमानास्या तुहिनांशुसमप्रभा ॥ १२६ ॥ तुपाराकरतुल्याङ्गी तुषाराधारसुन्दरी । तन्नसारा तत्रकरो तत्रसारस्वरूपिणी ॥ १३० ॥

१ 'घोषा ' स्व. । २ 'घनालया ' स्व. । ३ 'लोचना ' स्व. पाठः ।

तुषारधामतुल्यास्या तुषारांशुसमप्रभा । तुषाराद्रिसुता ताच्यी ताराङ्गी तालसुन्दरी ॥ १३१ ॥ तारस्वरेख सहिता तारस्वरविभृषिता थकारकुटनिलया थकाराचरमालिनी ॥ १३२ ॥ द्यावती दीनरता दुःखदारिद्यनाशिनी । दाैभीग्यदुःखद्लिनी दौर्भाग्यपद्नाशिनी ॥ १३३ ॥ दुहिता दीनवन्धुश्र दानवनद्रविनाशिनी । दानपात्री दानरता दानसंमानतापिता ॥ १३४ ॥ दान्त्यादिसेविता दान्ता द्या दामोदर्प्रिया । द्धीचिवरदा तुष्टा दानवेन्द्रविमर्दिनी ॥ १३५ ॥ दीर्घनेत्रा दीर्घकचा दीर्घनासा च दीर्घिका । दारिब्रदुःखसंनाशा दारिब्रदुःखनाशिनी ॥ १३६ दाम्भिका दन्तुरा दम्भा दम्भासुरवरप्रदा । धनधान्यप्रदा धन्या धनेश्वरधनप्रदा ॥ १३७ ॥ धर्मपत्नी धर्मरता धर्माधर्मविनाशिनी'। षर्मिणी धर्मिका धर्म्या धर्माधर्मविवर्द्धिनी ॥ १३८ ॥ घनेश्वरी धर्मरता धर्मानन्दप्रवर्द्धिनी । घनाध्यचा घनप्रीता घनात्या घनतोषिता ॥ १३६ ॥ धीरा धर्यवती धिष्एया धवलाम्भोजसंनिभा । घरिणी घारिणी घात्री घुरणी घरणी घरा (८००) ॥ १४० ॥ धार्मिका धर्मसहिता धर्मनिन्दकवर्जिता । नवीना नगजा निम्ना निम्ननाभिनेगेश्वरी ॥ १४१ ॥ न्तनाम्भोजनयना नत्रीनाम्भोजसुन्द्री । नागरी नगरज्येष्ठा नगराजसुता नगा ॥ १४२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>५ '</sup>प्रवर्धिनी' स. । २ 'सव' स. <sup>°</sup>पाटः ।

नागराजकृततोषा नागराजविभूषिता । नागेश्वरी नागरूढा नागराजकुलेश्वरी ॥ १४३ ॥ नवीनेन्दुकला नान्दी नन्दिकश्वरवल्लभा । नीरजा नीरजाची च नीरजद्दन्द्वलोचना ॥ १४४ ॥ नीरा नीरभवा वाणी नीरनिर्मलदेहिनी । नागयज्ञोपवीताढ्या नागयज्ञोपवीतिका ॥ १४५ ॥ नागकेसरसंतुष्टा नागकेसरमालिनी । नवीनकेतकीकुन्द-मल्लिकाम्भोजभूषिता ॥ १४६ ॥ नायिका नायकप्रीता नायकप्रेमभूषिता । नायकप्रेमसहिता नायकप्रेमभाविता ॥ १४७ ॥ नायकानन्दनिलया नायकानन्दकारिणी । नर्मकर्मरता नित्यं नर्मकर्मफलप्रदा ॥ १४८ ॥ नम्कर्मित्रया नर्मा नर्मकर्मकृतालया । नर्मप्रीता नर्मरता नर्मध्यानपरायणा ॥ १४६ ॥ पौष्णित्रया च पौष्पेज्या पुष्पदामविभृषिता । पुरायदा पूर्यिमा पूर्या कोटिपुरायफलप्रदा ॥ १५० ॥ पुराणागमगोष्या च पुराणागमगोपिता । पुराणगोचरा पूर्णा पूर्वी प्रौढा विलासिनी ॥ १५१ ॥ प्रह्लादहृदयाह्वादगेहिनी पुरायचारिसी । फाल्गुनी फाल्गुनप्रीता फाल्गुनप्रेमधारिखी ॥ १४२ ॥ फाल्गुनप्रेमदा चैव फिएराजविभूषिता । फणीशकृतसर्वोङ्गभूषणाः फणिहारिणी । फिणप्रीता फिणिरता फिणिकङ्कराधारिसी ॥ १५४ ॥

फलदा त्रिफला शक्ता फलाभरसभूषिता । फकारकूटसर्वाङ्गी फाल्गुनानन्दवर्द्धिनी ॥ १५५ ॥ वासुदेवरता विज्ञा विज्ञविज्ञानकारिगी। बीखावती बलाकीर्या बालपीयूपरोचिका ॥ १५६ ॥ बाला वसुमती विद्या विद्याहारविभूषिता । विद्यावती वैद्यपद्प्रीता वैवस्वती बलिः ॥ १५७ ॥ बिलविष्वंसिनी चैव वराङ्गस्था (६००) वरानना । विष्णोर्वचःस्थलस्था च वाग्वती विनध्यवासिनी ॥ १५८ ॥ भीतिदा भयदा भानोरंशुजालसमप्रभा । भार्गवेज्या भृगोः पूज्या भरद्वारनमस्कृता ॥ १५६ ॥ भीतिदा भयसंहत्री भीमाकारा च सुन्दरी। मायावती मानरता मानसंमानतत्परा ॥ १६० ॥ माधवानन्ददा माध्वी मदिराम्रुदितेच्या । महोत्सवगुणोपेता महती च महद्गुणा ॥ १६१ ॥ मदिरामोदनिरता मदिरामञ्जने रता । यशाधरी यशोविद्या यशोदानन्दवर्द्धिनी ॥ १६२ ॥ यशःकर्र्भवला यशोदामविभृषिता । यमराजिपया योगमागीनन्दप्रवर्द्धिनी ॥ १६३ ॥ यमस्वसा च यमुना योगमार्गप्रवार्द्धनी । यादवानन्दकर्जी च यादवानन्दवर्द्धिनी ।। १६४ ॥ यज्ञप्रीता यज्ञमयी यज्ञकर्मविभृषिता । रामत्रीता रामरता रामतोषणतत्परा ।। १६५ ॥ राज्ञी राजकुलेज्या च राजराजेश्वरी रमा । रमणी रामणी रम्या रामानन्दप्रदायिनी ॥ १६६ ॥

<sup>) &#</sup>x27;स्वसा स. पाट: ।

रजनीकरपूर्णास्या रक्नोत्पलविलोचना । लाङ्गलिप्रेमसंत्रष्टा लाङ्गलिप्रणयप्रिया ॥ १६७ ॥ लाचारुणा च ललना लीला लीलावती लया। लङ्केश्वरगुणप्रीता लङ्केशवरदायिनी ॥ १६८ ॥ लवङ्गीकुसुमप्रीता लवङ्गकुसुमस्रजा । धाता विवस्वद्गृहिणी विवस्वत्य्रमधारिणी ॥ १६६ ।। शवापरिसमासीना शववचःस्थलस्थिता । शरणागतरित्तत्री शरएया श्रीः शरद्वणा ॥ १७० ॥ षद्को एमध्यमध्यस्था संपद्(ह १र्थ) निषेत्रिता । हुँकाराकारिर्णा देवी हुँकाररूपशोभिता ॥ १७२ ॥ चेमङ्करी तथा चेमा चेमधामविवर्द्धिनी । चेमाम्राया तथाज्ञा च इडा ईश्वरवल्लमा ॥ १७२ ॥ उग्रदचा तथा चोग्रा अकारादिस्वराद्भवा । ऋकारवर्णकूटस्था ऋकारस्वरभृषिता ॥ १७३ ॥ एकारा च तथा चैका एकाराचरवासिता । एष्टा चैषा तथा चौषा श्रीकाराचरधारिगा ॥ १७४ ॥ अंत्रःकारस्वरूपा च सर्वागमसुगोपिता (१०००)। इत्येतत् कथितं देवि तारानामसहस्रकम् ॥ १७५ ॥ य इदं पठाते स्तोत्रं प्रत्यहं भक्तिभावतः । दिवा वा यदि वा रात्री सन्ध्ययारुभयोरिप ॥ १७६ ॥ स्तवराजस्य पाठेन राजा भवति किङ्करः । सर्वागमेषु पूज्यः स्यात् सर्वतन्त्रे स्वयं हरः ॥ शिवस्थाने रमशाने च शून्यागारे चतुष्पथे । य पठेच्छुखुयाद् वापि स योगी नात्र संशयः ॥ १७८ ॥

१ 'मोत्सुका' ख.। २ 'चक्र' ख. पाठः।

यानि नामानि सन्त्यस्मिन् प्रसङ्गाद् मुर्वेरिणः । ग्राह्याणि तानि कल्याणि नान्यान्यपि कदाचन ॥ १७६॥ हरेनीम न गृह्णीयाद् न स्पृशेत् तुलसीदलम्। नान्यचिन्ता प्रकर्तव्या नान्यनिन्दा कदाचन ॥ १८० ॥ सिन्द्रकरवीराद्यैः पुष्पैलीहितकैस्तथा । योऽर्चयेद् भक्तिभावेन तस्यासाध्यं न किञ्चन ॥ १८१ ॥ वातस्तम्भं जलस्तम्भं गतिस्तम्भं विवस्वतः । बह्धः स्तम्भं करोत्येव स्तवस्यास्य प्रकीर्तनात् ॥ १⊏२ ॥ श्रियमाकर्षये त तूर्णमानृ एयं जायते हठात् । यथा तृणं दहेद् विह्नस्तथारीन् मर्द्येत् च्रणात् ॥ १८३ ॥ मोहयेद् राजपत्नीश्च देवानिप वशं नयेत्। यः पठेत् शृखुयाद् वाषि एकचित्तेन सर्वदा ॥ १८४ ॥ दीर्घायुश्र सुखी वाग्मी वागी तस्य वशङ्करी । सर्वतीर्थाभिषेकेण गयाश्राद्धेन यत् फलम् ॥ १८५ ॥ तत्फलं लभते सत्यं यः पठेदेकाचित्ततः । येपामाराधने श्रद्धा ये तु साधितुमुद्यताः ॥ १८६ ॥ तेपां कृतित्वं सर्वं स्याद् गतिर्देवि परा च सा । ऋतुयुक्कलतागारे स्थित्वा दग्डेन ताडयेत् ॥ १८७ ॥ जह्वा स्तुत्वा च भक्त्या च गच्छेद् वै तारिगापिदम्। **अष्टम्यां** च चतुर्दश्यां नवम्यां शनिवासरे ॥ १८८ ॥ संकान्त्यां मगडले रात्री अमावास्यां च योऽर्चयेत् । वर्षं व्याप्य च देवेशि तस्याधीनाश्च सिद्धयः ॥ १८६ ॥ सुतहीना च या नारी दार्भाग्यामयपीडिता । वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतगर्भा च याङ्गना ॥ १६० ॥

भ 'तु' ख. पाटः । २ 'शैलं' ख. पाटः । ३ 'पते' ख. पाट ।

धनधान्यविहीना च रोगशोकाकुला च या । सापि चैतद् महादेवि भूर्जपत्रे लेखापयेत्' ॥ १६१ ॥ सब्ये भुजे च बन्नीयात् सर्वसौष्ट्यवती भवेत । एवं पुमानिप प्रायो दुःखेन परिपीडित: ॥ १६२ ॥ सभायां व्यसने घोरे विवादे शत्रुसंकटे । चतुरङ्गं च तथा युद्धे सर्वत्रापैत्प्रपीडिते ॥ १६३ ॥ स्मरणादेव कल्याणि संचयं यान्ति दरतः । पूजनीयं प्रयत्नेन शून्यागारे शिवालये ॥ १६४ ॥ बिल्वमुले रमशाने च तटे वा कुलमण्डले । शर्करासवसंयुक्तिर्भक्तेर्द्रग्धैः सपायसैः ॥ १६५ ॥ ऋपूपापिष्टसंयुक्तंनेवेद्येश्व यथोचितेः निवेदितं च यद्द्रव्यं भोक्तव्यं च विधानतः ॥ १६६ ॥ तन्न चेद् भुज्यते मोहाद् भोक्तुं नेच्छन्ति देवताः । अनेनैव विधानेन योऽर्चयेत् परमेश्वरीम् ॥ १६७ । स भूमिवलये देवि साचादीशो न संशयः। महाशङ्खेन देवेशि सर्वं कार्यं ज्यादिकम् ॥ १६८ ॥ क्रलसर्वस्वकस्यैवं प्रभावो वर्णितो मया । न शक्यते समाख्यातुं वर्षकोटिशतैरपि ॥ १६६ ॥ किञ्चिद् मया च चापल्यात् कथितं परमेश्वीर । जन्मान्तरसहस्रेण वर्णितुं नैव शक्यते ॥ २०० ॥ कलीनाय प्रदातव्यं ताराभक्तिपराय च । त्र्यन्यभक्ताय नो देयं वैष्णवाय विशेषतः ॥ २०१ ॥ कुलीनाय महेच्छाय भक्तिश्रद्धापराय च । महात्मने सदा देयं परीचित्रगुणाय च ॥ २०२ ॥

भ ' लिखेत् ततः ' ख. पाठः । २ ं ऋति ' ख. पाठः ।

नाभक्राय प्रदातव्यं पथ्यन्तरपराय च ।
न देयं देवदेवेशि गोप्यं सर्वागमेषु च ॥ २०३ ॥
पूजाजपिवहीनाय स्वीसुरानिन्दकाय च ।
न स्तवं दर्शयेत् कापि संदर्श्य शिवहा भवेत् ॥ २०४ ॥
पठनीयं सदा देवि सर्वावस्थासु सर्वदा ।
यः स्तोत्रं कुलनायिके प्रतिदिनं भक्त्या पठेद् मानवः
स स्याद्वित्तचयैर्धनेश्वरसमो विद्यामदैर्वाक्पातिः ।
मान्द्येण च मृतिमान् मनसिजः कीत्या च नारायणः
शक्त्या शङ्कर एव सौरूर्यविभवैर्भूमेः पतिनीन्यथा ।२०५।
इति ते कथितं गुद्धं तारानामसद्दस्तकम् ।
अस्मात् परतरं स्तोत्रं नास्ति तस्त्रेषु निश्चयः ॥ २०६ ॥

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (तारासहस्रनामनिरूपणं) त्रप्रादशः पटलः ॥ १८ ॥

ग्रथ

एकोनविंशः पटलः ।

श्रीभैरव उवाच । अथ वच्ये महेशानि कवचं परमाद्भुतम् । यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वे अवश्यं मुक्तिमाप्रुयुः ॥ १ ॥

१ 'शार्थ " 'सर्व ' ख. पाटः ।

श्रुयतां परमं गुद्धं कवचं मन्मुखोदितम् । जपाद्धि सर्वकल्याणं जायते नात्र संशयः ॥ २ ॥ अप्रकाश्यं महादेवि तव स्नेहात् प्रकाशितम् । उद्धृतं सारभृतानां सारात् सारतरं परम् ॥ ३ ॥ कवर्च धारयेद यस्तु पठेद वा भक्तिभावतः । स शिवः स च विद्येशः स च योगी न संशयः ॥ ४ ॥ कवचेन विना देवि योऽचयेत् तारिणीं पराम् । कल्पकोटिशतेनापि न सिद्धिजीयते प्रिये ॥ ५ ॥ . ब्रह्मविष्णुशिवानां च वीजं रचतु मूलकम् । तदेव शक्तिमूलं च लिङ्ग रत्तत यत्नतः ॥ ६ ॥ मिशापूरं सदा पातु वधूबीजमशेषतः । अनाहतं वर्मबीजं पातु म सर्वसर्वतः ॥ ७ ॥ असादि सर्वेदा पातु विशुद्धं कएठदेशकम् । शेषं हि पातु मे नित्यमाज्ञास्थानं द्विपत्रकम् ॥ = ॥ शीर्ष पातु सदा तारा जटा पातु सदाननम् । नीलासरस्वती पातु हृद्यं मे सदा पुनः ॥ ६ ॥ मूलाधारं सदा पातु महानीलसरस्वती । अचोभ्यः पातु सर्वोङ्गं बृहती पातु भालकम् ॥ १० ॥ उग्रतारा देवता मे शङ्खं रचतु सर्वेदा । कर्णों (तु)मे सदा पातु हींबीजं तदशेषतः ॥ ११ ॥ स्तनद्वयं सदा पातु हूंशक्रिविध्वातकः। रसनां मे सदा पातु लच्मीर्देवी च शाश्वती ॥ १२ ॥ रसनाग्रं सदा पातु सरस्वती प्रयत्नतः । रतिः पातु सदा बीजं त्रीतिर्मे वदनं सदा ॥ १३ ॥

कीर्तिः कीर्तिं सदा पातु शान्तिः शान्ति सदावतु । पुष्टिमें पातु पुष्टि च तुष्टिस्तुष्टिं मदावतु ॥ १४ ॥ वरोचनः सदा पातु शङ्खं च शङ्खपारदुरः । पारुद्दरों में सदा गुह्यं पातु नित्यं च सर्वशः ॥ १४ ॥ पद्मनाभः सदा पातु नाभि मे दशपत्रिकाम् । असिताङ्गः पातु लिङ्गं नामकः पातु कर्णकौ ॥ १६ ॥ मामकः पातु मे बाहू हस्तौ पातु महेश्वरी । तारों मे पातु सततं पृष्ठं पद्मान्तको मम ॥ १७ ॥ पार्श्व मे, च सदा पा(तुश्तां)यमान्तकवदान्तको । चरणों मे सदा पातां विधान्तनरकान्तकौ ॥ १८ ॥ तारा मे पातु सततं ऋष्टाङ्गं परमेश्वरी । इतीदं कवचं देवि कथितं मन्मुखोदितम् ॥ १६ ॥ प्रमादात् परमेशानि न प्रकाश्यं कदाचन । योगिनीभिस्तदा हन्यात् स्वयं च वधकारिग्णी ॥ २० ॥ यदि भाग्यवशाद् देवि लब्धं साधकसत्तमेः । तदा तस्य महासिद्धिर्जायते देवि निश्चितम् ॥ २१ ॥ निषिद्धभ्यां न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन । यदि दद्याद् निषिद्धेभ्या तदा मृत्युमवाप्रयात् ॥ २२ ॥ द्द्यात् शान्ताय शिष्याय तन्त्रमन्त्रयुताय च । गुरुभिक्षयुतायेव तत्र सिद्धिरनुत्तमा ॥ २३ ॥ रहस्यं कथितं सर्वमनन्तफलदायकम् । गोप्तव्यं परमेशानि न प्रकाश्यं कदाचन ॥ २४ ॥ कवचेन विना देवि योऽचेयत् तारिगीं शिवाम् । तमश्राति महोग्रा सा योगिनीभिः सुनिश्चितम् ॥ २५ ॥

१ 'तारको ' ख. पाठः।

इति ते कथितं गुद्यं कवचं देवि दुलेभम्। अथ वच्ये महेशानि गोपनीयं अयत्नतः ॥ २६ ॥ गुप्तमत्रं गुप्तजापं शृखुष्य क(म)लानने । महाशक्तिं समुद्धृत्य मातङ्गीं परमेश्वरीम् ॥ २७ ॥ विद्विवीजं महेशानि बीजत्रयमुदाहतम् । वीजत्रयात्मकं मन्त्रं सर्वसारस्वतप्रदम् ॥ २८ ॥ एकादशसहस्रं तु पुरश्वरणमिष्यते । हामयेत् तद्दशांशेन दशांशेनेव तपेशम् ॥ २६ ॥ अभिषेकं दशांशेन भोजयेद ब्राह्मणान् दश । मधृनि पायसं चैव महाज्यं च महेश्वरि ॥ ३० ॥ जुहुयाद् भक्तिभावेन सर्वतन्त्रेषु गोपितम् । अनेन मन्त्रराजेन साधयेत् तारिगीं शुभाम् ॥ ३१ ॥ ततः सिद्धाः महादेवि भवत्येव महश्वरि । युवतीयोनिदेशे तु हस्तमारोप्य सुन्दरि ॥ ३२ ॥ उत्तरास्या महेशानि भूत्वा परमसुन्दरीम् । तारिणीं भावयेद् देवि मनसा काममोहिनीम् ॥ ३३ ॥ संभाव्य परमेशानि योनिमध्ये महेश्वीर । तत्र मुखं समानीय जपेदष्टोत्तरं शतम् ॥ ३४ ॥ सिद्धमन्त्री महेशानि जायते नात्र संशयः । पश्चदिनप्रयोगेन कुवेर इव जायते ॥ ३५ ॥ सर्वेश्वर्ययुतो भृत्वा विहरेत चितिमण्डले । अष्टोत्तरशतं जप्यं स्तनमर्दनपूर्वकम् ॥ ३६ ॥ चिपेत् लिङ्गं योनिगर्ते लघु शीर्षे च मस्तकम्। घाताघातेन देवेशि शुक्रमुत्सार्य सुन्दरि ॥ ३७ ii

वामहस्ते तदाधाय तिलकं कारयेद् यदि ।
सर्वसंपत्तिमान् भृत्वा मोदते पृथिवीतले !! ३८ ।।
राजानोऽपि च दामत्वं भजन्ते किं परे जनाः ।
तम्य पादपद्मद्भन्दं रा(ज्ञः?ज्ञां)िकरीटभूपणम् ॥ ३६ ॥
सभायां जायते देवि बृहस्पतिरिवापरः ।
इति ते कथितं गुप्तमन्त्रजापं महाधनम् ॥ ४० ॥
सन्तराजं महादेवि कथितं नगनन्दिनि ।
गीपनीयं पशोरग्रे सिद्धमन्त्रं सदा शिवे ॥ ४१ ॥

ကေးင့်သင်္က**ာမ** 

इति श्रीवृहन्नीलतन्ने भैरवभैरवीसंवादे (ताराकवच-गुप्तमन्त्रिनि-रूपणं) एकोनविंशः पटलः ॥ १६ ॥

ग्रथ

विंशः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच ।

सर्व संस्रचितं देव नाम्नां शतं महश्वर ।

यत्नैः शतेर्महादेव मयि नात्र प्रकाशितम् । १ ॥

पिठत्वा परमशान इठात् सिद्ध्यित साधकः ।

नाम्नां शतं महादेव कथयस्य समासतः ॥ २ ॥

#### श्रीभैरव उवाच ।

शृशु देवि प्रवच्यामि भक्कानां हितकारकम् । यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वे जीवनमुक्तिमुपागताः ॥ ३ ॥ कृतार्थास्ते हि विस्तीर्णा यान्ति देवीपुरे स्वयम् । नाम्नां शतं प्रवच्यामि जपात् स(।)वैज्ञदायकम् ॥ ४ ॥ नाम्नां सहस्रं संत्यज्य नाम्नां शतं पठेत सुधीः । कला नास्ति महेशानि कला नान्या गतिर्भवेत् ॥ ४ ॥ शृशु साध्वि वरारोहे शतं नाम्नां पुरातनम् । सर्वसिद्धिकरं पुंसां साधकानां सुखप्रदम् ॥ ६ ॥ तारिशी तारसंयोगा महातारस्वरूपिशी। तारकप्राग्रहर्ती च तारानन्दस्वरूपिगी । ७ ॥ महानीला महेशानी महानीलमरस्वती । उग्रतारा सती साध्वी भवानी भवमोचिनी । = 11 महाशङ्खरता भीमा शाङ्करी शङ्करात्रिया । महादानरता चएडी चएडासुरविनाशिनी ॥ ६ ॥ चन्द्रवदुरूपवद्ना चारुचन्द्रमहोज्ज्वला । एकजटा क्ररङ्गाची वरदाभयटायिनी ॥ १० ॥ महाकाली महादेवी गुह्यकाली वरप्रदा । महाकालरता साध्वी महैश्वर्यप्रदायिनी ॥ ११ ॥ मुक्तिदा स्वर्गदा सौम्या सौम्यरूपा सुरारिहा । शठविज्ञा महानादा कमला चगलामुखी ॥ १२ ॥ महामुक्तिप्रदा काली कालरात्रिस्वरूपिणी। सरस्वती सरिच्श्रेष्ठा स्वर्गङ्गा स्वर्गवासिनी ॥ १३ ॥ हिमालयसुता कन्या कन्यारूपविलासिनी । शवोपरिसमासीना मुग्डमालाविभृपिता ॥ १४ . ॥

दिगम्बरा पतिरता विपरीतरतातुरा । रजस्वला रजःश्रीता स्वयम्भृकुसुमित्रया ॥ १४ ॥ स्वयम्भृकुसुमत्राणा स्वयम्भृकुसुमोत्सुका । शिवप्राणा शिवरता शिवदात्री शिवासना ॥ १६ ॥ श्रद्रहासा घोररूपा नित्यानन्दस्वरूपिणी । मधवर्णा किशोरी च युवतीस्तनकुङ्कुमा ॥ १७ ॥ खर्वा खर्वजनप्रीता मिणभूषितमण्डना । किङ्किणीशब्दसंयुक्ता नृत्यन्ती रक्तलोचना ॥ १८ ॥ कृशाङ्गी कृसरप्रीता शरासनगतोत्सुका । कपालखर्परधरा पश्चाशन्मुग्डमालिका ॥ १६ ॥ हन्यकन्यप्रदा तुष्टिः पुष्टिश्चैव वराङ्गना । शान्तिः चान्तिर्मनो बुद्धिः सर्ववीजस्वरूपिणी ॥ २० ॥ उद्रापत्तारिगा तीर्गा निस्तीर्गगुणवृन्दका । रमेशी रमगी रम्या रामानन्दस्वरूपिगी ॥ २१ ॥ रजनीकरसंपूर्णा रक्नोत्पलविलोचना (१००)। इति ते कथितं दिन्यं शतं नाम्नां महेश्वरि ॥ २२ ॥ प्रपठेद् भक्तिभावेन तारिएयास्तारणचमम् । सर्वासुरमहानादस्तूयमानमनुत्तमम् ॥ २३ ॥ परमासाद् महदैश्वर्यं लभते परमेश्वरि । भूमिकामेन जप्तव्यं वत्सरात्तां लभेत् प्रिये ॥ २४ ॥ धनार्थी प्राप्तयादर्थ मोचार्थी मोचमाप्रयात्। दाराथी प्राप्रयाद् दारान् सर्वागम(पुरोश्प्रचा)दितान् ॥ २५ ॥ अष्टम्यां च शतावृत्त्या प्रपठेद् यदि मानवः। सत्यं सिद्ध्यति देवेशि संशयो नास्ति कश्रन ॥ २६ ॥ इति सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं महेश्वरि ।

असात् परतरं नास्ति स्तोत्रमध्ये न संशयः ॥ २७ ॥ नाम्नां शतं पठेद् मन्त्रं संजप्य भक्तिभावतः । प्रत्यहं प्रप्ठेंद् देवि यदीच्छेत् शुभमात्मनः ॥ २८ ॥ इदानीं कथयिष्यामि विद्योत्पत्ति वरानने । येन विज्ञानमात्रेण विजयी भ्रवि जायते ॥ २६ ॥ योनिबीजित्रराष्ट्रच्या मध्यरात्री वरानने 1 श्रभिमन्त्र्य जलं स्निग्धं ब्रष्टोत्तरशतेन च ॥ ३० ॥ तज्जलं तु पिबेद् देवि परमासं जपते यदि । सर्वविद्यामयो भूत्वा मोदते पृथिवीतले ॥ ३१ ॥ शक्तिरूपां महादेवीं शृखु हे नगनन्दि।न । वैष्णवः शैवमार्गो वा शाक्षो वा गाणपोर्जप वा ॥ ३२ ॥ तथापि शक्केराधिक्यं शृखु भैरवसुन्दरि । सचिदानन्दरूपाच सकलात् परमेश्वरात् ॥ ३३ ॥ शक्तिरासीत् ततो नादो नादाद् बिन्दुस्ततः परम् । अथ विन्द्वात्मनः कालरूपविन्दुकलात्मनः ॥ ३४ ॥ जायते च जगत्सर्वं सस्थावरचरात्मकम् । श्रोतच्यः स च मन्तच्यो निध्यीतच्यः स एव हि ॥ ३५ ॥ साचात्कार्यश्र देवेशि आगमेविविधै: शिवे । श्रोतच्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तच्यो मननादिभिः ॥ ३६ ॥ उपपत्तिभिरेवायं ध्यातव्यो गुरुदेशतः। तदा स एव सर्वात्मा प्रत्यचो भवति च्रणात् ॥ ३७ ॥ तस्मिन् देवेशि प्रत्यत्तं शृखुष्व परमेश्वीर । भावैर्बहुविधेर्देवि भावस्तत्रापि नीयते ॥ ३८ ॥ भक्तेभ्यो नानाघासेभ्यो गति चैको यथा रसः । स(तु)दुग्धाख़्यसंयोगे नानात्वं लभते प्रिये ॥ ३६ ॥

तृखेन जायते देवि रसस्तसात् परो रसः । तसात् दाघ ततो हव्यं तसादपि रसोदयः ॥ ४० ॥ स एव कारणं तत्र तत्कार्यं स च लच्यते । दृश्यते च महादे(व?वि)न कार्यं न च कारणम् ॥ ४१ ॥ तथैवायं स एवात्मा नानाविग्रहयोनिषु । जायते च ततो जातः कालभेदो हि भाव्यते ॥ ४२ ॥ स जातः स मृतो बद्धः स मुक्तः स सुखी पुमान् । स वृद्धः स च विद्धांश्व न स्त्री पुमान् नपुंसकः ॥ ४३ ॥ नानाध्याससमायोगादातमना जायते शिवे । एक एव स एवात्मा सर्वेरूपः सनातनः ॥ ४४ ॥ अव्यक्तश्च स च व्यक्तः प्रकृत्या ज्ञायते ध्रुवम् । तसात् प्रकृतियोगेन विना न ज्ञायते कचित् ॥ ४५ ॥ विना घटत्वयोगेन न प्रत्यची यथा घटः । इतराद् भिद्यमानोऽपि स भेदम्रुपगच्छति ॥ ४६ ॥ मां विना पुरुषे भेदो न च याति कथश्चन । न प्रयोगैर्न च ज्ञानैर्न श्रुत्या न गुरुक्रमैः ॥ ४७ ॥ न स्नानैस्तर्पर्यौर्वापि नच (ज्ञा१दा)नैः कदाचन । प्रकृत्या ज्ञायते ह्यात्मा प्रकृत्या लुप्यते पुमान् ॥ ४८ ॥ प्रकृत्याधिष्ठितं सर्वं प्रकृत्या वश्चितं जगत् । प्रकृत्या भेदमाप्रोति प्रकृत्याभेदमाप्रुयात् ॥ ४६ ॥ नरस्तु प्रकृतिनेव न पुमान् परमेश्वरः । इति ते कथितं तत्त्वं सर्वसारमनोरमम् ॥ ५० ॥

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवभैरवीसंवादे (ताराशतनाम-तत्त्वसा-रनिरूपणं ) विंशः पटलः ॥ २० ॥

### एकविंशः पटलः ।

(श्रीभैरव उवाच ।) अथ वच्ये महेशानि तत्त्वसारं पुरातनम् । येन विज्ञानमात्रेण कुवेर इव जायते ॥ १ ॥ ताम्रसीसकमेतत्तु पित्तलं चापि यत्नतः । चतुर्हस्तप्रमाणं हि गर्तं कृत्वा तु साधकः ॥ २ ॥ सरलं भस्म कुर्याच विवजीङ्गारसंयुतम् । करीषमर्धसं(युक्तं शुष्कं)ताम्रस्योपरि प्रितम् ॥ ३ ॥ तापयेत परमेशानि दिनानि सप्त चैबहि । ततः प(रे?रं)महेशानि उत्तोल्य यत्नतः शिवे ॥ ४ ॥ पात्रे लोहमये देवि तमादाय महेश्वरि । वि(वज?वर्जा)ङ्गारजैर्देवि ऋलातैस्तापयेद् दृढम् ॥ ५ ॥ द्रवीभृतं तथा ताम्रं येन जायेत सुन्दरि । तदर्भ च रसं तत्र दद्यात प्रयतमानसः ॥ ६ ॥ विजावरसकेनैव अटरूपरसेन च । सिंहिकारसकेनाथ युक्तं कुर्याद् महेश्वरि ॥ ७ ॥ ततश्र स्वर्णं जायेत सत्यं सुरगणाचिते । मृलमत्रस्य जाप्येन सिद्ध्यत्येव न संशयः ॥ = ॥ सहस्रदशजापेन सिद्ध्यत्येव न संशयः । पूर्वोक्तेन रसेनैव शुद्धस्तेन वा पुनः ॥ ६ ॥

संहत्य तत्र दद्याच सीसकं रूप्यतां त्रजेत् । इति ते कथितं सर्वे सर्वसारस्वतप्रदम् ॥ १० ॥ प्रयोगाही भवेद देवि सत्यं सत्यं वरानने । इदानीं शृखु चार्चिङ्ग स्रतभस्म तथैव च ॥ ११ ॥ येन विज्ञानमात्रेण मंत्रसिद्धिर्भवेत प्रिये । सार्धहस्तप्रमाणेन गर्तं कृत्वा तु देशिकः ॥ १२ ॥ हरिद्रागोमथेनाथ लेपयेत परमेश्वरि । ततस्तु गजमृत्रेण भस कुर्याद् यथाविधि ॥ १३ ॥ वैजयन्त्याश्र मृलेन तथा सिद्धरसेन च। करीषकेण देवेशि भसीकुर्याद् विधानतः ॥ १४ ॥ शुद्धस्तं समादाय मङ्गले वासरे निशि । ऊर्घ्वाघो लवसं दत्त्वा भसीभवति तत्त्वसात् ॥ १५ ॥ अधत्थपल्लवेनैव संयुक्तं परमेश्वरि । स्तभस भवत्येव परेशि नात्र संशयः ॥ १६ ॥ अश्वदन्तेन देवेशि वाजिमारेण चैव हि । संयुक्तस्तं तत्रत्यं भसीभवति तत्त्रणात् ॥ १७ ॥ धातुना सह युक्तं तद् बद्धीभवति सुन्दरि । पातालरसकेनैव मवेच खर्णमुत्तमम् ॥ १८ ॥ आदौ च गुलिकां बद्ध्वा पश्चाद् रसेन ताडयेत्। ततो बद्धीभवत्येव सत्यं गुरुगणार्चिते ॥ १६ ॥ त्रिरात्रस्य विधानेन जपं कुर्याच्छुचिसिते । ततः प्रयोगो देवेशि सिद्धो नास्त्यत्र संशयः ॥ २० ॥ भावनारससंपन्ना भवेद् योगी महाकविः। भावस्य निर्णयं देवि कथितमपि शोभने ॥ २१ ॥

भावस्तु त्रिविधो देवि दिव्यवीरपशुक्रमात् । गुरवस्तु त्रिधा ज्ञेयास्त्रथैव मञ्जदेवताः ॥ २२ ॥ आद्यो भावो महादेवि श्रेयान् सर्वागमेषु च । द्वितीयो मध्यमः प्रोक्तस्तृतीयः सर्वनिन्दितः ॥ २३ ॥ बहुजापात् तथा होमात् कायक्नेशादिविस्तरैः। न भावन विना देवि मन्त्रविद्या फलप्रदा ॥ २४ ॥ किं वीरसाधनैर्लचैः किं वा कृष्टिकुलाकुलैः । किं पीठपूजनेनैव किं कन्याभोजनादिभिः ॥ २५ ॥ स्वयोषित्रशीतिदानेन किं परेषां तथैव च । किं जितेन्द्रियभावेन किं कुलाचारकर्मणा ॥ २६ ॥ यदि भावविशुद्धात्मा न स्यात् कुलपरायशः। भावेन लभते मुक्तिं भावेन कुलवर्द्धनम् ॥ २७ ॥ भावेन गोत्रवृद्धिः स्याद् भावेन कुलसाधनम् । किं न्यासविस्तरेर्णेव किं भृतशुद्धिविस्तरैः ॥ २८ ॥ किं तथा पूजनेनैव यदि भावो न जायते । शेषभावो महादे(वश्वि)सर्वकर्मसुखावहः ॥ २६ ॥ तेन भावेन देवेशि पूजयेत् परमेश्वरीम् । विना हेतुकमासाद्य चोभयुक्तो महश्वरः ॥ ३० ॥ यत्र कुत्र कुजे वारे श्मशानगमने कृते । पूजाफलं लभेत् तत्र सप्तवासरसंमितम् ॥ ३१ ॥ चतुर्दश्यां गते तत्र पचपुरायफलं लभेत । नागते नार्चिते स्थाने पशुरेव न संशयः ॥ ३२ ॥ नान्यः स्यादधिको देव इति चिन्तापरायखः। साधके चोभमापके मम चोभः प्रजायते ॥ ३३ ॥

तसाद् यताद् भोगयुतो भवेद् वीरवरः सदा ।
भोगेन मोचमान्नोति भोगेन कुलसुन्दरीम् ॥ ३४ ॥
विना हेतुकमासाद्य चोभयुक्तो महेश्वरः ।
न पूजां मानसीं कुर्याद् न ध्यानं नच चिन्तनम् ॥ ३५ ॥
यद्यद् वदित निद्राति यत्करोति यदचिति ।
तत्सर्व कुलस्पं तु ध्यात्वेवं विहरेत् सुधीः ॥ ३६ ॥
तस्माद् अक्त्वा च पीत्वा च पूजयेत् परमेश्वरीम् ।
न चैव श्रुतिदोषोऽत्र नापराधादिद्रपण्णम् ॥ ३७ ॥
एकाकी निर्जने देशे रमशाने पर्वते वने ।
शून्यागारे नदीतीरे निःशङ्को विहरेत् सदा ॥ ३८ ॥
वीराणां जपकालस्तु सर्वकालः प्रशस्यते ।
सर्वदेशे सर्वपीठे कर्तव्यं कुलतोपणम् ॥ ३८ ॥
इति विज्ञाय देवेशि सर्वं कुर्याद् वरानने ।
वहुनात्र किमुक्तेन किमन्यत् कथ्यामि ते ॥ ४० ॥

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवीभैरवसंवादे(रसायन-भावनिरूपणं) एकविंशः पटलः ॥ २१ ॥

# द्वाविंशः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच । पूर्व हि सचितं देव कालीनामसहस्रकम्। तद्वदस्व महादेव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ १ ॥ श्रीभैरव उवाच । तन्त्रेऽस्मिन् परमेशानि कालीनामसहस्रकम् । शृखुष्वैकमना देवि भक्नानां प्रीतिवर्द्धनम् ॥ २ ॥ (उों अस्याः श्रीकालीदेव्याः मन्त्रसहस्रनामस्तोत्रस्य महाका-लभैरव ऋषिः श्रनुष्टुप् छन्दः श्रीकाली देवता का बीजं हूँ शक्तिः ँद्दी कीलकं धर्मार्थकाममोचार्थे विनियोगः ) । न्यासादि, कालिका कामदा कल्ला भद्रकाली गरोश्वरी। भैरवी भैरवष्रीता भवानी भवमोचिनी ॥ ३ ॥ कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी । महाकालरता सूच्मा कौलव्रतपरायणा ॥ ४ ॥ कोमलाङ्गी करालाङ्गी कमनीया वराङ्गना । गन्धचन्दनदिग्धाङ्गी सती साध्वी पतिव्रता ।। ५ ॥ काकिनी वर्णरूपा च महाकालकुडुम्बिनी। कामहन्त्री कामकला कामविज्ञा महोदया ॥ ६ ॥ कान्तरूपा महालच्मीर्महाकालस्वरूपिणी। कुलीना कुलसर्वस्वा कुलवर्त्मप्रदर्शिका ॥ ७ ॥

कुलरूपा चकोराची श्रीदुर्गा दुर्गनाशिनी । कन्या कुमारी गौरी तु कृष्णदेहा महामनाः ॥ = ॥ कृष्णाङ्गी नीलदेहा च पिङ्गकेशी कृशोदरी। पिङ्गाची कमलप्रीता काली कालपराक्रमा । १ ।। कलानाथप्रिया देवी कुलकान्ताऽपराजिता । उग्रतारा महोग्रा च तथा चैकजटा शिवा ॥ १० ॥ नीला घना बलाका च कालदात्री कलात्मिका । नारायगाप्रिया सूच्मा वरदा मक्कवत्सला ॥ ११ ॥ वरारोहा महाबाणा किशोरी युवती सती। दीर्घाङ्गी दीर्घकेशा च नृमुख्डधारिणी तथा ॥ १२ ॥ मालिनी नरमुण्डाली शत्रमुण्डास्थिधारिणी । रक्तनेत्रा विशालाची सिन्दूरभूषणा मही ॥ १३ ॥ घोररात्रिर्महारात्रिर्घोरान्तकविनाशिनी । नारसिंही महारोद्री नीलरूपा वृषासना ॥ १४ ॥ विलोचना विरूपाची रक्नोत्पलविलोचना । पूर्णेन्द्रवदना भीमा प्रसन्नवदना तथा (१००) ॥ १५ ॥ पद्मनेत्रा विशालाची शरज्ज्योत्स्नासमाकुला । प्रफुल्लपुरुडरीकाभलोचना भयनाशिनी ॥ १६ ॥ अट्टहासा महोच्छासा महाविध्नविनाशिनी । कोटराची कुशग्रीवा कुलतीर्थप्रस(ा)धिनी ॥ १७ ॥ कुलगतिप्रसन्नास्या महती कुलभूपिका । बहुवाक्यामृतरसा चएडरूपाति(रो१वे)गिनी ॥ १८ ॥ वेगदर्पा विशालैन्द्री प्रचण्डचिएडका तथा। चिएडका कालवदना सुतीच्रणनासिका तथा ॥ १६ ॥

दीर्घकेशी सुकेशी च किपलाङ्गी महारुखा। प्रेतभूषणसं**प्रीता प्रेतदोर्द**ग्डघिएटका ॥ २० ॥ शिक्क्षिनी शिक्क्षमुद्रा च शिक्कष्वनिनिनादिनी। श्मशानवासिनी पूर्णा पूर्णेन्दुवदना शिवा ॥ २१ ॥ शिवशीता शिवरता शिवासनसमाश्रया । पुरुयालया महापुरुया पुरुषदा पुरुषवन्नभा ॥ २२ ॥ नरमुएडघरा भीमा भीमासुरविनाशिनी । दिच्णा दिच्णाप्रीता नागयज्ञोपवीतिनी ॥ २३ ॥ दिगुम्बरी महाकाली शान्ता पीनोन्नतस्तनी। घोरासना घोररूपा सुक्प्रान्ते-रक्षधारिका ॥ २४ ॥ महाध्वनिः शिवासक्ता महाशब्दा महोदरी । कामातुरा कामसका प्रमत्ता शक्तभावना ॥ २४ ॥ समुद्रांनलया देवी महामत्तजनप्रिया । कर्षिता कर्षणत्रीता सर्वोकर्षणकारिगी ॥ २६ ॥ वाद्यप्रीता भहागीतरक्ता प्रेतनिवासिनी । नरमुण्डसृजा गीता मालिनी मान्यभूषिता ॥ २७ ॥ चतुर्भुजा महारोद्री दशहस्ता प्रियातुरा । जगनमाता जगद्धात्री जगती मुक्तिदा परा ॥ २८ ॥ जगद्धात्री जगत्त्रात्री जगदानन्दकारिखी । जगजीवमयी हैमवती माया महाकचा ॥ २६ ॥ नागाङ्गी संहताङ्गी च नागशय्यासमागता। कालरात्रिदीरुणा च चन्द्रसूर्यप्रतापिनी (२००) ॥ ३० ॥ नागेन्द्रनन्दिना देवकन्या च श्रीमनोरमा । विद्याधरी वेदविद्या यद्मिणी शिवमोहिनी ॥ ३१ ॥

राचसी डाकिनी देवमयी सर्वजगज्जया। श्रुतिरूपा तथाग्रेयी महाम्रक्तिर्जनेश्वरी ॥ ३२ ॥ पतित्रता पतिरता पतिभक्तिपरायणा । सिद्धिदा सिद्धिसंदात्री तथा सिद्धजनित्रया ॥ ३३ ॥ कर्तिहस्ता शिवारूढा शिवरूपा शवासना । तमिस्रा तामसी विज्ञा महामेघस्वरूपिखी ॥ ३४ ॥ चारुचित्रा चारुवर्णा चारुकेशसमाकुला । चार्वक्री चश्चला लोला चीनाचारपरायणा ॥ ३५ ॥ चीनाचारपरा लजावती जीवप्रदाऽनधा । सरस्वती तथा लच्मीर्महानीलसरस्वती ॥ ३६ ॥ गरिष्ठा धर्मनिरता धर्माधर्मविनाशिनी । विशिष्टा महती मान्या तथा सौम्यजनप्रिया ॥ ३७ ॥ भयदात्री भयरता भयानकजनप्रिया । वाक्यरूपा छिन्नमस्ता छिन्नासुरप्रिया सदा ॥ ३८ ॥ ऋग्वेदरूपा सावित्री रागयुक्ता रजस्वला । रजः प्रीता रजोरका रजः संसर्गवर्द्धिनी ॥ ३६ ॥ रजःप्लुता रजःस्फीता रजःकुन्तलशोभिता । कुएडली कुएडलप्रीता तथा कुएडलशोभिता ॥ ४० ॥ रेवती रेवतप्रीता रेवा चैरावती शुभा । शिक्तनी चिक्रणी पद्मा महापद्मीनवासिनी ॥ ४१ ॥ पद्मालया महापद्मा पद्मिनी पद्मवल्लभा । पद्मिया पद्मरता महापद्मसशोभिता ॥ ४२ ॥ शूलहस्ता शूलरता शूलिनी शूलसङ्गिका। पि(रा!ना)कघारिणी वीरणा तथा वीरणावती मघा ॥ ४३ ॥

रोहिणी बहुलप्रीता तथा बाहनबद्धिता । रगाप्रीता रगारता रगासुरविनाशिनी ॥ ४४ ॥ रणाय्रवर्तिनी (३००) राणा रणाया रणपिएडता । जटायुक्ता जटापिङ्गा विज्ञिणी शूलिनी तथा ॥ ४५ ॥ रतिश्रिया रतिरता रतिभक्ता रतांत्ररा । रतिभीता रतिगता महिपासुरनाशिनी ॥ ४६ ॥ रक्तपा रक्नसंप्रीता रक्नाख्या रक्तशोभिता । रक्ररूपा रक्तगता रक्तखर्परधारिगी ॥ ४७ ॥ गलच्छोणितमुण्डाली कण्ठमालाविभूषिता । इपासना वृपरता वृपासनकृताश्रया ॥ ४८ ॥ व्याघ्रचमात्रता रौद्री व्याघ्रचमीवली तथा । कामाङ्गी परमा प्रीता परासुरनि(वा?रा)सिनी ॥ ४६ ॥ तरुणा तरुणप्राणा तथा तरुणमर्दिनी । तरुणप्रेमदा वृद्धा तथा वृद्धप्रिया सती ॥ ५० ॥ स्वमावती स्वमरता नारसिंही महालया । श्रमोघा रुन्धती रम्या तीच्णा भोगवती सदा ॥ ५१ ॥ मन्दाकिनी मन्दरता महानन्दा वरप्रदा । मानदा मानिनी मान्या माननीया मदातुरा ॥ ५२ ॥ मदिरा मदिरोन्मादा मदिराची मदालया । सुदीर्घा मध्यमा नन्दा विनतासुरनिर्गता ॥ ५३ ॥ जयप्रदा जयरता दुर्ज(या?य्या)सुरनाशिनी दुष्टदैत्यनिहन्त्री च दुष्टासुरविनाशिनी ॥ ५४ ॥ सुखदा मोचदा मोचा महामोचप्रदायिनी । कीर्तियशस्त्रिनी भूषा भूष्या भृतपतित्रिया ॥ ५५ ॥

गुणातीता गुणप्रीता गुणरक्ता गुणात्मिका । सगुर्या निर्गुया सीता निष्ठा काष्टा प्रतिष्ठिता !। ५६ ॥ धनिष्ठा धनदा धन्या वसुदा सुप्रकाशिनी । गुर्वी गुरुतरा घौम्या घौम्यासुरविनाशिनी (४००) ॥ ५७ ॥ निष्कामा धनदा कामा सकामा कामजीवना । चिन्तामिं कल्पलता तथा शङ्करवाहिनी ॥ ५८ ॥ शङ्करी शङ्कररता तथा शङ्करमोहिनी । भवानी भवदा भव्या भवप्रीता भवालया ॥ ४६ ॥ महादेवप्रिया रम्या रमणी कामसुन्दरी । कदलीस्तम्भसंरामा निर्मलासनवासिनी ॥ ६० ॥ माथुरी मथुरा माया तथा सुरभिवर्द्धिनी । व्यक्ताव्यक्तानेकरूपा सर्वतीर्थास्पदा शिवा ॥ ६१ ॥ तीर्थरूपा महारूपा तथागस्त्यवधुरपि । शिवानी शैवलप्रीता तथा शैवलवासिनी ॥ ६२ ॥ कुन्तला कुन्तलप्रीता तथा कुन्तलशोभिता। महाकचा महाबुद्धिर्महामाया महागदा ॥ ६३ ॥ महामेघस्वरूपा च तथा कङ्करणमोहिनी। देवपूज्या देवरता युवती सर्वमङ्गला ॥ ६४ ॥ सर्वेत्रियङ्करी भोग्या भोगरूपा भगाकृतिः। भगश्रीता भगरता भगश्रेमरता सदा ॥ ६४ ॥ भगसंमर्दनप्रीता भंगोपरि-निवेशिता । भगदत्ता भगाकान्ता भगसौभाग्यवर्द्धिनी ॥ ६६ ॥ दचकन्या महादचा सर्वदचा प्रचिएडका । दएडिप्रया दएडरता दएडताडनतत्परा ॥ ६७ ॥

दएडभीता दएडगता दएडसंमर्दने रता। सुत्रेदिदराडमध्यस्था भूर्भुतःस्त्रःस्त्ररूपिसा ॥ ६८ । श्राद्या दुर्गा जया सूत्त्मा सूत्तम्हपा जयाकृतिः । चेमङ्करी महाघूर्णा घूर्णनासा वशङ्करी ॥ ६६ ॥ विशालावयवा मेध्या त्रिवलीवलया शुभा । मदोन्मत्ता मदरता मत्तासुरविनाशिनी ॥ ७० ॥ मधुकैटभसंहत्री निशुम्भासुरमर्दिनी । चएडरूपा महाचएडी च्एडका चएडनायिका ॥ ७१ ॥ चएडोग्रा चएडवर्णा प्रचएडा (४००) चएडावती शिवा। नीलाकारा नीलवर्णा नीलेन्दीवरलोचना ॥ ७२ ॥ खङ्गहस्ता च मृद्रङ्गी तथा खर्परधारिणी । भीमा च भीमबदना महाभीमा भयानका ॥ ७३ ॥ कल्याणी मङ्गला शुद्धा तथा परमकौतुका । परमेष्ठी पररता पर(1)त्परतरा परा ॥ ७४ ॥ परानन्दस्वरूपा च नित्यानन्दस्वरूपिणी । नित्या नित्यप्रिया तन्द्री भवानी भवसुन्दरी ॥ ७५ ॥ त्रैलोक्यमोहिनी सिद्धा तथा सिद्धजनप्रिया । भैरवी भैरवष्रीता तथा भैरवमोहिनी ॥ ७६ ॥ मातङ्गी कमला लच्मीः पोडशी विष्यातुरा । विषमग्रा विषरता विषरत्ता जयद्रथा ॥ ७७ ॥ काकपत्तवशरा नित्या सर्वविस्मयकारिगी। गदिनी कामिनी खद्गमुण्डमालाविभृषिता ॥ ७८ ॥ योगिश्वरी योगमाता योगानन्दस्वरूपिणी। त्रानन्दभैरवी नन्दा तथा नन्दजनप्रिया ॥ ७६ ॥

निलनी ललना शुभ्रा शुभ्राननिवभृषिता । ललिजिह्या नीलपदा तथा सु(मु?म)सदिचिणा ॥ ८० ॥ बलिभक्का बलिरता बलिभाग्या महारता । फलभोग्या फलरसा फलदा श्रीफलप्रिया ॥ ८१ ॥ फिलिनी फलसंबजा फलाफलिनवारिगी। फलप्रीता फलगता फलसंदानसन्धिनी ॥ ८२ ॥ फलोन्मुखी सर्वसत्त्वा महासत्त्वा च सात्त्विकी । सर्वरूपा सर्वरता सर्वसत्त्वनिवासिनी ॥ =३ ॥ महारूपा महाभागा महामेघस्वरूपिणी । भयनासा गणरता गणप्रीता महागतिः ॥ ८४ ॥ सद्भविः सत्कृतिः स्वचा शवासनगता शुभा । त्रैलोक्यमोहिनी गङ्गा स्वर्गङ्गा स्वर्गवासिनी ॥ ८५ ॥ महानन्दा सदानन्दा (६००) नित्यानित्यस्वरूपिका । सत्यगन्धा सत्यगणा सत्यरूपा महाकृतिः ॥ ८३ ॥ रमशानभैरवी काली तथा भयविमर्दिनी । त्रिपुरा परमेशानी सुन्दरी पुरसुन्दरी ।। ८७ ॥ त्रिपुरेशी पश्चदशी पञ्चमी पुरवासिनी । महासप्तदशी पष्टी सप्तमी (चा)ष्टमी तथा ॥ ८८ ॥ नवमीं दशमी देवप्रिया चैकादशी शिवा द्वादशी परमा दिव्या नीलरूपा त्रयोदशी ॥ ८६ ॥ चतुर्दशी पौर्णमासी राजराजेश्वरी तथा । त्रिपुरा त्रिपुरेशी च तथा त्रिपुरमर्दिनी ॥ ६० ॥ सर्वोङ्गसुन्दरी रक्ना रक्नवस्त्रोपवीतिनी । चामरी चामरप्रीता चमरासरमर्दिनी ॥ ६१ ॥

मनोज्ञा सुन्दरी रम्या हंसी च चारुहासिनी । नितम्बनी नितम्बाढ्या नितम्बगुरुशोभिता ॥ ६२ ॥ पट्टबस्त्रप(रिश्री)धाना पट्टबस्त्रधरा-शुभा । कपूरचन्द्रवदना कुङ्कमद्रवशोभिता ॥ ६३ ॥ पृथिवी पृथुरूपा सा पार्थिवेन्द्रविनाशिनी । रत्नवेदिः सुरेशा च सुरेशी सुरमोहिनी ॥ ६४ ॥ शिरोमणिर्मणियीवा मणिरत्नविभूपिता । उर्वशी शमनी काली महाकालस्वरूपिणी ॥ ६५ ॥ सर्वेरूपा महासच्वा रूपान्तरविलासिनी । शिवा शैवा च रुद्राणी तथा शिवनिनादिनी ॥ ६६ ॥ मातङ्गिनी भ्रामरी च तथैवा( ङ्गनशनङ्ग )मेखला । योगिनी डाकिनी चैव तथा महेश्वरी-परा ॥ ६७ ॥ अलम्बुषा भवानी च महाविद्यौघसंभृता । गृश्ररूपा ब्रह्मयोनिर्महानन्दा महोदया ॥ ६८ ॥ विरूपाचा महानादा चएडरूपा कृताकृतिः। वरारोहा महावल्ली महात्रिपुरसुन्दरी ॥ ६६ ॥ भगारिमका भगाधाररूपिणी भगमालिनी । लिङ्गाभिधायिनी देवी (७००) महामाया महास्मृतिः ॥ १०० ॥ महामेधा महाशान्ता शान्तरूपा वरानना । लिङ्गमाला लिङ्गभृषा भगमालाविभृषणा ॥ १०१ ॥ भगलिङ्गामृतत्रीता भगलिङ्गामृतात्मिका । भगलिङ्गार्चनप्रीता भगलिङ्गस्वरूपिणी ॥ १०२ ॥ स्वयम्भृकुसुमप्रीता स्वयम्भृकुसुमासना । म्वयम्भृकुसुमग्ना लतालिङ्गनतत्पग ॥ १०३ ॥

सुराशना सुराप्रीता सुरासवविमर्दिता । सुरापानमहातीच्या सर्वोगमविनिन्दिता ॥ १०४ ॥ कुण्डगोलसदाप्रीता गोलपुष्पसदारतिः । कुर्एडगोलोद्भवप्रीता कुरएडगोलोद्भवात्मिका ॥ १०५ ॥ स्वयम्भवा शिवा-धात्री पावनी लोकपावनी । महालच्मीर्महेशानी महाविष्णुप्रभाविनी ॥ १०६ ॥ विष्णुप्रिया विष्णुरता विष्णुभक्तिपरायणा । विष्णोर्वत्तःस्थलस्था च विष्णुरूपा च वैष्णवी ॥ १०७ ॥ अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा। धृतिर्मेघा तथा तुष्टिः पुष्टिरूपा चिता चितिः ॥ १०८ ॥ चितिरूपा चित्स्वरूपा ज्ञानरूपा सनातनी । सर्वविज्ञजया गौरी गौरवर्णा शची शिवा ॥ १०६ ॥ भवरूपा भवपरा भवानी भवमोचिनी । पुनर्वसुस्तथा पुष्या तेजस्वी सिन्धुवासिनी ॥ ११० ॥ शुक्राशना शुक्रभोगा शुक्रोत्सारणतत्परा । शुक्रपुज्या शुक्रवन्दचा शुक्रभोग्या पुलोमजा ॥ १११ ॥ शुक्राच्या शुक्रसंतुष्टा सर्वशुक्रविमुक्तिदा । शुक्रमृत्तिः शुक्रदेहा शुक्राङ्गी शुक्रमोहिनी ॥ ११२ ॥ देवपूज्या देवरता युवती सर्वमङ्गला । सर्वप्रियङ्करी भोग्या भोगरूपा (भो?भ)गाकृतिः ॥ ११३ ॥ भगव्रेता भगरता भगव्रमपरा तथा । भगसंमद्देनप्रीता भगोपरि-निवेशिता ॥ ११४ ॥ भगदचा भगाकान्ता भगसौभाग्यवर्द्धिनी । दचकन्या महादचा सर्वेदचा प्रदन्तिका (८००) ॥ ११४ ॥

द्रण्डप्रिया द्रण्डरता द्रण्डताडनतत्परा । द्रांडभीता द्रांडगता द्रांडसंमर्दने-रता ॥ ११६ ॥ वेदिमराडलमध्यस्था भृर्श्ववःस्वःस्वरूपिसी। त्राद्या-दुगा जया सूचमा सूचमरूपा जयाकृतिः ॥ ११७॥ चेमङ्करी महाघूर्णा घूर्णनासा वशङ्करी । विशालावयवा मध्या त्रिवलीवलया-शुभा ॥ ११८॥ मद्यानमत्ता भद्यरता मत्तामुरविलासिनी । मधुकेटभसंहन्त्री निशुम्भासुरमर्दिनी ॥ ११६ ॥ चएडरूपा महाचएडा चिएडका चएडनायिका। चएडोग्रा च चतुर्वगी तथा चएडावती-शिवा ॥ १२० ॥ नीलदेहा नीलवर्णा नीलेन्दीवरलोचना नित्यानित्यप्रिया भद्रा भवानी भवसुन्द्री ॥ १२१ ॥ भरवी भैरवशीता तथा भैरवमोहिनी । मातङ्गी कमला लच्मीः षोडशी भीषणातुरा ॥ १२२ ॥ विषमग्ना विषरता विषभच्या जया तथा । काकपत्त्वधरा नित्या सर्वविस्मयकारिगी ॥ १२३ ॥ गदिनी कामिनी खड्डा मुख्डमालाविभृषिता । योगेश्वरी योगरता योगानन्दस्वरूपिणी ॥ १२४ ॥ श्रानन्दभैरवी नन्दा तथानन्दजनप्रियाः । निलनी ललना शुभ्रा शुभाननिवराजिता ॥ १२५ ॥ ललजिद्दा नीलपदा तथा संमुखदाचिणा । बलिभक्का बलिरता बलिभोग्या महारता ॥ १२६ ॥ फलभाग्या फलरसा फलदात्री फलप्रिया। फलिनी फलसंरका फलाफलनिवारिणी ॥ १२७ ॥

फलप्रीता फलगता फलसन्धानसन्धिनी । फलोन्मुखी सर्वसत्त्वा महासत्त्वा च सात्त्विका ॥ १२८ ॥ सर्वरूपा सर्वरता सर्वसत्त्वनिवासिनी । महारूपा महाभागा महामेघस्वरूपिणी ॥ १२६ ॥ भयनाशा गणरता गणगीता महागतिः । सद्भविः (६००) सत्कृतिः साचात्-सदासनगता-शुभा ॥१३०॥ त्रैलोक्यमोहिनी गङ्गा स्वर्गङ्गा स्वर्गवासिनी । महानन्दा सदानन्दा नित्या सत्यस्वरूपिणी ॥ १३१ ॥ शुकस्नाता शुक्रकरी शुक्रसेव्यातिशुक्रिणी । महाशका शकरता शकस्रष्टिविधायिनी ॥ १३२ ॥ सारदा साधकप्राणा साधकप्रेमवार्द्धनी । साधकाभीष्टदा नित्यं साधकप्रेमसेविता ॥ १३३ ॥ साधकप्रेमसर्वस्वा साधकाभक्तरक्तपा । मिल्लका मालती जातिः सप्तवर्णा महाकचा ॥ १३४ ॥ सर्वमयी सर्वशुश्रा गाखपत्यप्रदा तथा। गगना गगनप्रीता तथा गगनवासिनी ॥ १३५ ॥ गणनाथप्रिया भव्या भवाची सर्वमङ्गला । गुह्यकाली भद्रकाली शिवरूपा सतांगतिः ॥ १३६ ॥ सद्भक्ता सत्परा सेतः सर्वाङ्गसुन्दरी मघा । चीखोदरी महावेगा वेगानन्दस्वरूपिणी ॥ १३७ ॥ रुधिरा रुधिरत्रीता रुधिरानन्दशोभना । <mark>पश्रमी-पश्र</mark>मप्रीता तथा पश्रमभृषणा ॥ १३८ ॥ पश्चमीजपसंपना पश्चमीयजने-रता । ककारवर्णेरूपा च ककाराचररूपिणी ॥ १३६ ॥

मकारपश्चमप्रीता मकारपश्चगोचरा । ऋवर्णरूपप्रभवा ऋवर्णा सर्वरूपिणी ॥ १४० ॥ (सश्श)वीणी सर्वनिलया सर्वसारसमुद्भवा । सर्वेश्वरी सर्वसारा सर्वे(षां?च्छा) सर्वमोहिनी ॥ १४१ ॥ गर्णशजननी दुर्गा महामाया महेश्वरी । महेशजननी मोहा विद्या-विद्योतनी विभा ॥ १४२ ॥ स्थिरा च स्थिरचित्ता च सुस्थिरा धर्मरिञ्जनी। धर्मरूपा धर्मरता धर्माचरखतत्परा ॥ १४३ ॥ धर्मानुष्ठानसन्दर्भा सर्वसन्दर्भसुन्दरी । स्वधा-स्वाहा-वपद्कारा श्रीपद्-वीपद्-स्वधातिमका ॥ १४४ ॥ ब्राह्मणी ब्रह्मसंबन्धा ब्रह्मस्थाननिवासिनी । पद्मयोनिः पद्मसंस्था चतुर्वर्गफलप्रदा ॥ १४५ ॥ चतुर्भुजा शिवयुता शिवलिङ्गप्रवेशिनी (१०००)। महाभीमा चारुकेशी गन्धमादनसंस्थिता ॥ १४६ ॥ गन्धर्वपूजिता गन्धा सुगन्धा सुरपूजिता । गन्धर्वनिरता-देवी सुरभी सुगन्धा तथा ॥ १४७ ॥ पद्मगन्धा महागन्धा गन्धामोदितदिङ्गुखा । कालदिग्धा कालरता महिषासुरमर्दिनी ॥ १४८ ॥ विद्या-विद्यावती चैव विद्येशा विद्यसंभवा । विद्याप्रदा महावाणी महाभैरवरूपिणी ॥ १४६ ॥ भैरवप्रेमनिरता महाकाल्रता-शुभा । माहेश्वरी गजारूढा गजेन्द्रगमना तथा ॥ १५० ॥ यज्ञेन्द्रललना चएडी गजासनपराश्रया । गजेन्द्रमन्दगमना महाविद्या महोज्ज्वला ॥ १५१ ॥

बगला-वाहिनी बुद्धा बाला च बालरूपिणी । बालकीडारता बाला-बलासुरविनाशिनी । १५२ ।। बाल्यस्था यावनस्था च महायोवनसंरता । विशिष्टयावना काली कृष्णदुगा सरस्वती ॥ १५३ ॥ कात्यायनी च चाम्रुएडा चएडासुरविधातिनी । चएडमुएडघरा देवी मधुकैटभनाशिनी ॥ १५४ ॥ त्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वैष्णवी तथा। रुद्रकाली विशालाची भेरवी कालरूपिया ॥ १४४ ॥ महामाया महोत्साहा महाचएडविनाशिनी । कुलश्रीः कुलसंकीया कुलगर्भनिवासिनी ॥ १५६ ॥ कुलाङ्गारा कुलयुता कुलकुन्तलसंयुता । कुलद्भेयहा चेव कुलगतेयदायिनी ॥ १५७ ॥ कुलप्रमयुता साध्वी शिवशीतिः शिवाबलिः । शिवसक्ता शिवप्राणा महादेवकृतालया ॥ १५८ ॥ महादेवप्रिया कान्ता महादेवमदातुरा । मत्ता-मत्तजनप्रमधात्री विभववार्द्धिनी ॥ १४६ ॥ मदोनमत्ता महाशुद्धा मत्त्रप्रमिविभूषिता । मत्तप्रमत्तवदना मत्तत्तुम्बनतत्परा ॥ १६० ॥ मत्तकीडातुरा भैमी तथा हेमवती मतिः। मदातुरा मदगवा त्रिपरीवरवातुरा ॥ १६१ ॥ वित्तप्रदा वित्तरता वित्तवर्धनतत्परा (११००)। इति ते कथितं सर्वे कालीनामसहस्रकम् ॥ १६२ ॥ सारात्सारतरं दिन्यं महाविभववर्द्धनम् । गाखपत्यप्रदं राज्यप्रदं पद्कर्मसाधकम् ॥ १६३ ॥

यः पठेत् माधको नित्यं स भवेत् संपदां पदम् । यः पठेत् पाठयेद्वापि शृक्णोति श्रावयेद्थ ॥ १६४ ॥ न किश्चिद् दुर्लभं लोके स्तवस्थास्य प्रसादतः । ब्रह्महत्या सुरापानं सुवर्णहरणं तथा ॥ १६५ ॥ गुरुदाराभिगमनं यचान्यद् दुष्कृतं कृतम् । सर्वमेतत्पुनात्येव सत्यं सुरगणार्चिते ॥ १६६ ॥ रजस्वलाभगं दृष्ट्वा पठेत् स्तोत्रमनन्यधीः । स शिवः सत्यवादी च भवत्येव न संशयः ॥ १६७ ॥ परदारयुतो भूला पठेत् स्तोत्रं समाहितः। सर्वेश्वर्ययुतो भूता महाराजतमाष्ठ्रयात् ॥ १६८ ॥ परनिन्दां परद्रोइं परहिंसां न कारयेत् । शिवभक्ताय शान्ताय त्रियभक्ताय वा पुनः ॥ १६६ ॥ स्तवं च दशयदेनमन्यथा मृत्युमाष्ठ्रयात् । **ब्रम्मात् परतरं नास्ति तन्त्रमध्ये सुरेश्वरि ॥ १७० ॥** महाकाली महादेवी तथा नीलसरस्वती । न भेदः परमेशानि भेदकृत्ररकं त्रजेत् ॥ १७१ ॥ इदं स्तोत्रं मया दिव्यं तत्र स्नोहात् प्रकथ्यते । उभयोरेवमेकत्वं भेदबुद्धा न तां भजेत्। स योगी परमेशानि समो मानापमानयोः ॥ १७२ ॥

इति श्रीवृहन्नीलतन्त्रे भैरवपार्वतीसंवादे ( कालीसहस्रनाम-निरूपणं ) द्वाविंशः पटलः ॥ २२ ॥

#### त्रयोविंशः पटलः ।



### श्रीदेव्युवाच ।

पुरा प्रतिश्चतं देव कीडासक्रो यदा भवान् । नाम्नां शतं महाकाल्याः कथयस्व मिय प्रभो ॥ १ ॥ श्रीभैरव उवाच ।

साधु पृष्टं महादेवि अकथ्यं कथयामि ते ।
न प्रकाश्यं वरारोहे स्वयोनिरिव सुन्दिर ॥ २ ॥
प्राणाधिकप्रियतरा भवती मम मोहिनी ।
वणमात्रं न जीवामि लां विना परमेश्वरि ॥ ३ ॥
यथादशेंऽमले विस्वं घृतं दध्यादिसंयुतम् ।
तथाहं जगतामाद्ये लिय सर्वत्र गोचरः ॥ ४ ॥
शृणु देवि प्रवच्यामि जपात् सार्वज्ञदायकम् ।
सदाशिव ऋषिः प्रोक्तोऽनुष्टुप् छन्दश्च ईरितः ॥ ४ ॥
देवता भैरवो देवि पुरुपार्थचतुष्ट्ये ।
विनियोगः प्रयोक्तव्यः सर्वकर्मफलप्रदः ॥ ६ ॥
महाकाली जगद्धात्री जगनमाता जगनमयी ।
जगदम्बा जगत्सारा जगदानन्दकारिणी (१०) ॥ ७ ॥
जगद्धिश्वंसिनी गौरी दुःखदारित्यनाशिनी ।
भैरवमाविनी भावानन्ता सारस्वतप्रदा ॥ ८ ॥
चतुर्वगिप्रदा साध्वी सर्वमङ्गलमङ्गला ।

भद्रकाली (२०) विशालाची कामदात्री कलात्मिका ॥ ६ ॥ नीलवाणी महागौरसर्वोङ्गा सुन्द्री-परा । सर्वसंपत्प्रदा भीमनादिनी वरवारीनी ॥ १० ॥ वरारोहा (३०) शिवरुहा महिषासुरघातिनी । शिवपूज्या शिवप्रीता दानवेन्द्रप्रपूजिता ॥ ११ ॥ सर्वविद्यामयी शर्वसर्वाभीष्टफलप्रदा । कोमलाङ्गी विधात्री च विधात्वरदायिनी (४०) ॥ १२ ॥ पूर्णेन्दुवदना नीलमेघवर्णा कपालिनी । कुरुकुल्ला विप्रचित्ता कान्तचित्ता मदोन्मदा ॥ १३ ॥ मत्ताङ्गी मदनप्रीता मदाघृशिंतलोचना (५०)। मदोत्तीर्णा खर्परासिनरमुण्डविलासिनी ॥ १४॥ नरम्रएडस्रजा देवी खङ्गहस्ता भयानका । श्रद्भहासयुता पद्मा पद्मरागोपशोभिता ॥ १५ ॥ वराभयप्रदा (६०) काली कालरात्रिस्वरूपिणी । स्वधा स्वाहा वषट्कारा शरदिन्दुसमप्रभा ॥ १६ ॥ शरत् ज्योत्स्वा च संह्वादा विपरीतरतातुरा । मुक्तकेशी (७०) छिन्नजटा जटाजुटविलासिनी ॥ १७ ॥ सर्पराजयुता-भीमा स(र्व?र्प)राजोपरि-स्थिता । रमशानस्था महानन्दिस्तुता संदीप्तलोचना ॥ १८ ॥ शवासनरता नन्दा सिद्धचारससेविता (८०) । बलिदानप्रिया गर्भा भृश्चेवःस्वःस्वरूपिणी ॥ १६ ॥ गायत्री चैत्र सावित्री महानीलसरस्वती । लच्मीर्लचणसंयुका सर्वलचणलचिता ॥ २० ॥ व्याघ्रचर्मावृता (६०) मध्या त्रिवलीवलयाश्चिता ।

गन्धवेः संस्तुता सा हि तथा चन्दा महापरा ॥ २१ ॥
पितत्रा परमा माया महामाया महोदया (१००) ।
इति ते कथितं दिव्यं शतं नाम्नां महेश्विरे ॥ २२ ॥
यः पठेत् प्रातरुत्थाय स तु विद्यानिधिर्भवेत ।
इह लोके सुखं भुक्त्वा देवीसायुज्यमाभुयात ॥ २३ ॥
तस्य वश्या भवन्त्येते सिद्धोधाः सचराचराः ।
खेचरा भृचराश्चेत्र तथा स्वर्गचराश्च ये ॥ २४ ॥
ते सर्वे वशमायान्ति साधकस्य हि नान्यथा ।
नाम्नां वरं महेशानि परित्यज्य सहस्रकम् ॥ २५ ॥
पिठतव्यं शतं देवि चतुर्वर्गफलप्रदम् ।
अज्ञाला परमेशानि नाम्नां शतं महेश्विरे ॥ २६ ॥
भजते यो महाकालीं सिद्धिनीस्ति कलो युगे ।
प्रपठेत् प्रयतो भक्त्या तस्य पुरायफलं शृष्णु ॥ २७ ॥
लच्चर्षसहस्रस्य कालीप्जाफलं भवेत् ।
बहुना किमिहोक्तेन वाञ्छितार्थी भविष्यति ॥ २८ ॥

<del>အလို</del>ာ င်္ခေ့ဆေ

इति श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरवपार्वतीसंवादे ( कालीशतनाम-निरूपणं ) त्रयोविंशः पटलः ॥ २३ ॥ चतुर्विशः पटलः 🗀



## श्रीदेच्युवाच ।

देवदेव महादेव सृष्टिस्थित्यन्तकारक । यदुक्रमन्नदाकल्पे तद्वदस्व समाहितः ॥ १ ॥ अन्नदायाः परं मन्नं विशेपं कथयामि ते । इति मे कथितं भद्र तद्वदस्व समाहितः ॥ २ ॥

# श्रीभैरव उवाच ।

यथा काली तथा नीला तथा चैवान्नदा शिवे ।
एतासां मत्रमतिसम् कथितं परमेश्विरि ॥ ३ ॥
एका मृतिंश्विधा भूता जगतां हितकारिणी ।
अन्नदायाः परं कल्पं कथितं तव सुन्दरि ॥ ४ ॥
मत्रराजं महादेवि शृणुष्वैकमनाः प्रिये ।
जन्मभणान्तं त्यक्तपार्श्वं यात्रावारणरोहकम् ॥ ५ ॥
वामाचिसंयुतं देवि बिन्दुसंयुत्यस्त्रमम् ।
प्रथमं बीजमेतद्धि कथितं परमेश्विरि ॥ ६ ॥

क श्रज्जवर्णं महादेवि महिकारसमन्वितम् । ज्ञं वर्णं चैव मे देहि स्वराग्रेन विभूषितम्॥ श्रज्जाधिले।हितं देवि तये∽पदसमन्वितम् । ममाज्ञं∽पदमीशानि प्रदापय∘पदं ततः ॥ इति त÷त्रान्तरोक्नो मन्त्रः ॥

ततश्र लोहितं देवि खराद्येन विभूषितम् । अन्नवर्णं महादेवि मकारैकारसंयुतम् ॥ ७ ॥ नान्नवर्णं महादेवि स्वराद्येन विभूपितम् । तत्रश्च परमेशानि त्रिपदं सर्वगोपनम् ॥ = ॥ मन्नं गुप्तं महेशानि विद्वजायावधिस्थितम् । मत्रमेतन्महेशानि हठात् सिद्धिप्रदायकम् ॥ ६ ॥ <mark>ध्यानपूजादिकं</mark> सर्वं कथितं पूर्वकल्पके । शतनाम प्रवच्यामि सर्वसारस्वतंप्रदम् ॥ १० ॥ विना येन महादेवीमन्नदां भजते नरः । शतवर्षसहस्रेण तस्य सिद्धिर्न जायते ॥ ११ ॥ तस्मात् सर्वेष्रयत्नेन सावधानावधारय । नाम्नां सहस्रं कथितं परमं तत्र सुन्दरि ॥ १२ ॥ <mark>इदानीं शृ</mark>णु देवेशि अन्नदाशतनामकम् । यस्मात् परतरं नास्ति तत्रमध्ये महेश्वरि ॥ १३ ॥ अन्नदा परमा माया महादेवी शिवप्रिया भवानी जगतामाद्या प्राखदा प्राखवल्लभा ॥ १४ ॥ जगर्जीवमयी (१०) गौरी त्रयी वेदमयी परा । <mark>काशीपुरनिवासा च काशीपुरविनाशिनी ॥ १५ ॥</mark> कैलासनिलया काली कल्पज्ञा कल्पदा (२०) शुभा । महादेवप्रपूज्या च महादेवरतातुरा ॥ १६ ॥ पायसात्रिया देवी पीनोन्नतपयोधरा । त्रिवलीवलयोपेता नयनोत्तमसत्तमा ॥ १७ ॥ अञ्चषात्रधृतानन्ता (३०) अञ्चवेषनतत्परा । गङ्गा गया विशालाची विशालरूपयौवना ॥ १८ ॥

मदोन्मत्ता खरूपाङ्गी पूर्णचन्द्रनिमानना । शिवप्राणा शिवरता (४०) सदाशिवमहाधना ॥ १६ ॥ महादेवित्रया साध्वी सती कामालसा त्रिया। कोमलाङ्गी कामकला कला काष्ट्रा (५०) यशस्त्रिनी ॥ २० ॥ प्रफुल्लपद्मवद्ना तथा पद्मालया शिवा। भवानी भवनप्रीता पद्मासनसमाश्रया ॥ २१ ॥ वेष्टिता सिद्धगन्धर्वैः संस्तुता ऋषिभिस्तथा । शिवेन सह संविष्टा (६०) शिवकीडनतत्परा ॥ २२ ॥ युवती यौवनप्रीता नित्ययौवनतत्परा । सदा पोडशवर्षीया सदाशिवमनोरमा ॥ २३ ॥ चारुद्धपथरा चारुवत्त्रत्रा चारुपराक्रमा । चार्वङ्गी (७०) कनकाङ्गी च कनकोपरि-संस्थिता ॥ २४ ॥ अन्नपूर्णा सदापूर्णा भृषणा स्वर्णकङ्कणा । भक्तप्राणा भक्तरता भक्तभोजनतत्वरा ॥ २५ ॥ आज्यप्रिया (८०) विरूपाची काकपचधरा शुभा । शुभदा शोभना शुद्धा निष्कला परमागतिः ॥ २६ ॥ दीनप्रिया दीनरता (६०) दीनभोजनतत्परा । साधकप्रेमसंपन्ना साधकाभीतिदायिनी ॥ २७ ॥ साधकेः सह संविष्टा साधकप्रेमतोषिता । साधकानन्ददात्री च साधकप्रेमगोचरा ॥ २८ ॥ जगद्धात्री जगत्त्रात्री जगतां जयकारिणी (१००)। इति ते कथितं दिव्यमन्नपूर्णाशतं शुभम् ॥ २६ ॥ यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् परमेश्वरः । दरिद्रो लभते देवि सर्वसंपत्तिमेव च ॥ ३० ॥

अरोगी जायते सुभु ! सर्वशास्त्रार्थविद्भवेत् । अन्नचिन्ता तस्य वंशे न जायते सुरेश्वरि ॥ ३१ ॥ स भवेत परमेशानि त्रैलोक्यविजयी प्रभुः । वन्ध्यापि लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम् ॥ ३२ ॥ पठनाद्धारणाद् वापि नरो सर्वमया भवेत् । गुह्याद् गुह्यतरं स्तोत्रं सर्वतन्त्रेषु गोपितम् ॥ ३३ ॥ तव स्नेहाद् वरारोहे प्रकाशितमिदं पुरः । न प्रकारयं महादेवि न प्रकारयं कदाचन ॥ ३४ ॥ मद्भक्ताय महेशानि प्रकाशमुपपाद्य । व्यासादयो वशिष्ठाद्याः सर्वे च तदुपासकाः ॥ ३४ ॥ एकान्नपूर्णा देवेशी रूपभेदादनेकथा । काली तारा महाविद्या चान्नदा परमेश्वरी ॥ ३६ ॥ एता विद्या महादेवि सिद्धविद्याः कलौ युगे । अनेकजन्मसाभाग्याद् यद्येताः परमेश्वरि ॥ ३७ ॥ प्राप्नुवन्ति वरारोहे तेषां पुरायफलं शृरा । यदि भाग्यवशेनैव एतासां सद्पासकः ॥ ३८ ॥ स कविः सच विज्ञानी सच साधकसत्तमः । एतन्मत्रग्रहादेव सिद्धो भवति मानवः ॥ ३६ ॥ <mark>एतन्मत्रं</mark> समादाय धर्मकामार्थमुक्तिषु । नासाध्यं मेनिरे देवि साधकाः वीतमत्सराः ॥ ४० ॥ एश्वर्येण महादेवि कुवर इव जायते । य एताः पूजयेनित्यं प्रत्यहं भक्तिभावतः ॥ ४१ ॥ तस्येवाज्ञाकराः सर्वे सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि । तस्येव धनसंपत्ति दृष्ट्वेव परमेश्वरि ॥ ४२ ॥

इन्द्रोऽपि परमेशानि तिरस्कृत इवापरः । तस्यैव जननी धन्या पिता तस्य सुरोत्तमः ॥ ४३ ॥ संप्रदायविदां वक्त्राद् य एता वेत्ति तत्त्वतः । एतासां ज्ञानमात्रेण कुलकोटीः समुद्धरेत् ॥ ४४ ॥ नन्दन्ति पितरः सर्वे गाथां गायन्ति ते मुदा । अपि चासात्कले कश्चित कुलज्ञानी भविष्यति ॥ ४४ ॥ एष्टव्या बहुत्रः पुत्रा यद्यप्येकः कुलं वसेत । किं गयापिएडदानेन किं काशीगमनेन च ॥ ४६ ॥ यदि भाग्यवशेनैव कालीं सरस्वतीं शिवे । अन्नपूर्णा महादेवीं पूजयति गृहाङ्गने ॥ ४७ ॥ म ब्राह्मणः स वेदंज्ञः स वशी सच साधकः। स तीर्थवासी पीठा<del>नां</del> चतुर्थाश्रमिणो यथा ॥ ४⊏ ॥ स संन्यासी महायोगी जीवन्यको भविष्यति । पापं पुएयं महादेवि तस्य नास्ति वरानने ॥ ४६ ॥ हिंसादिजनितो दोषो नास्त्येव वरवर्णिनि । श्रिप चेत् बत्समा नारी मत्समः पुरुषो यदि ॥ ५० ॥ एतासां सिद्धविद्यानां समो मन्नोऽस्ति वे तदा । मन्नं संत्यज्य चान्येषां एतनमन्नं समाश्रयेत् ॥ ५१ ॥ कोटीनां तिस्रणां मध्ये तन्त्रसारं प्रकाशितम् । यद्कं परमेशानि तत्कर्तव्यमहर्निशम् ॥ ५२ ॥ एतत् तत्रं महेशानि यद्गृहे तिष्ठति प्रिये । मन्सांनिध्यं महेशानि तंत्र तिष्ठति निश्चितम् ॥ ५३ ॥ सर्वविद्या भवत्येव संशयो नाम्ति कश्चन । ऐश्वर्य रोगराहित्यं सदा भवति तदगृहे ॥ ५४ ॥

श्रहं शिवः परात्मा च विमाता तु महेश्वरी । सर्वमेव महेशानि कथितं दुर्लभं शिवे ॥ ४४ ॥

#### **一一:※:**

इति श्रीबृहत्रीलतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे भैरवभैरवीसंवादे (श्रन्नदा-मन्नोद्धार-शतनाम-तन्त्रमाहात्म्यनिरूपणं) चतुर्विशः पटलः ॥२४॥

समाप्तं चेदं श्रीबृहन्त्रीलतन्त्रम् ।

पश्चाङ्कनन्दशिश (१६६५) संमितवैक्रमेऽब्दे
श्रीनीलतत्रकमशेषस्रतत्रसारम् ।
श्रीभैरवागममहाब्धिमहार्घरतं
संस्कृत्य शुद्धिपदपाठसुमीलनाद्यः ॥ १ ॥
प्राचीनहस्तलिखितानिष जीर्णभूयोग्रन्थान् प्रयत्नवशतोऽजुविधृत्य लब्धान् ।
श्रौदार्यवीर्यसुभगत्वगुणस्फुरच्छीराजाधिराज-हरिसिंहनृपानुशिष्ट्या ॥ २ ॥
उचैः पदाधिकृतिभाजन-काकजातिश्रीरामचन्द्रविबुधाधिकृतिप्रबन्धे ।
मंपाद्य शास्त्रि-शिवनाथसहायभाजा
प्राकाशि शास्त्रिहरभट्ट-विपश्चितदम् ॥ ३ ॥



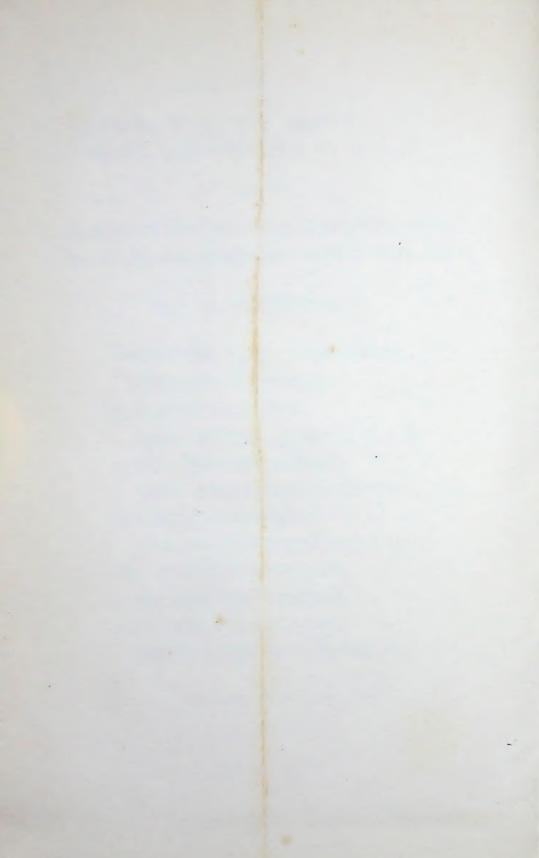



